### विद्यासवन सन्द्रभाषा ग्रन्थमाल

**2**3:

# भारतीय भाषाविज्ञान

( भारतीय भाषाओं का विश्लेषण और वर्गीकरण )

लेखक-

पं॰ किशोरीदास वातपेघी, शासी



चौरवन्बा विद्यासवतः, वाराणसी-१

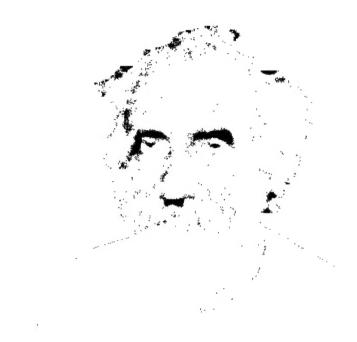

## समर्परा

जिम के जीवम का करा-करा हिन्दी के अभ्युत्थाम में लगा हैं; हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनामे में जिम की शक्ति में वह काम किया; जो कि श्रीकृष्ण को शक्ति में गोवद्ध म उठामें में किया था; हिन्दी के लिए जो ब्रिटिश सरकार से लड़े; हिन्दी के स्वरूप को रक्षा के लिए जिन्हें महातमा गाँधी तक से विरोध लेमा पड़ा; उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में, 'संविधाम-महासभा' में और 'लोकसभा' में जो हिन्दी का पक्ष ले कर विजयी सेमापति के रूप में देदीप्यमाम हुए; राष्ट्रीयता ही एकमात्र जिम के जीवम का जीवम है; जो अराष्ट्रीय तत्वों से जम्म भर जम कर लड़े और इस समय अर्जर तनु में भी जिम की दिन्य शक्ति वही है; अपमे उन्हीं तप:पूत महान् सन्त राजि टंडन को—अपमी श्रद्धा प्रकट करमे के लिए प्रतीक-स्वरूप—यह छोटी-सी भेंट कृतश्रता-पूर्वक समिपत करता हुँ।

कमखल (उ० प्र०) विजयादृशमी २०१६ वि०

किशोरीदास वाजपेयी

## *भूमिका*

*ञ्चाचार्य वाजपेयी हिन्दी के व्याकर*रा *ञ्जौर भाषाविज्ञान प*र *ऋसाधाररा ऋधिकार रखते हैं l वे मानों इन्हीं दोनो विद्याओं* के लिए पैदा हुए हैं। यद्यपि कुछ मजबूरियों के कारण वे ऋपना सम्पूर्ण इस विषय का ज्ञान यहाँ नहीं दे सके; पर जो दिया है, वही बहुत बड़ी चीज है ख्रौर श्राशा रखनी चाहिए कि वृहद् 'भारतीय भाषाविज्ञान' भी हमारे सामने ऋाए गा। शब्द सभी के कानों में पड़ते हैं; पर उन के तत्त्व को समक्रनेवाले सभी के कान नहीं होते। मेरा वस चलता, तो वाजपेयी जी को अर्थीचन्ता से मुक्त कर के, उन्हें सभी हिन्दी (श्रार्थ-भाषावाले ) दोत्रों में शब्द-संचय श्रौर विश्लेषणा के लिए छोड़ देता। उन पर कोई निर्वन्ध (कार्य की मात्रा का ) न रखता। जिस के हृदय में स्वतः निर्वन्ध है, उसे वाहर के निर्वन्ध की श्रावश्यकता नहीं।

श्राधुनिक भाषाविज्ञानियों को यहाँ कुछ वातें खटकनेवाली भी मिलें गी; यद्यपि उन की संख्या वहुत नहीं है। मैं स्त्रयं भी कुछ विचारों से सहमत नहीं हूँ; पर इस से यंथ का मूल्य कम नहीं होता। उन्हों ने इतने श्रिषक परिमाण में यहाँ ठोस प्रामाणिक सामग्री दी है, जिस के लिए हमें कृतज्ञ होना ही पड़ेगा। वाजपेयी जी लीक पर चलनेवाले पुरुष नहीं हैं, यह भी समक लेना चाहिए। श्राज छायावाद ने हमारे साहित्य में स्थायी स्थान वना लिया है; कम से कम 'वाद' के रूप में; पर वाजपेयी जी अभी भी उस के संवन्ध में अपने पुराने निचारों पर डटे हुए हैं। छायावाद अपना कार्य कर चुका है; इस अर्ध में वाजपेयी जी को सन्तुष्ट होने को गुंजाइश भी है।

यह यंथ बहुत ही विचारोत्तेजक है, इस में कोई सन्देह नहीं। यंथकर्ता ने ज्ञपने भाषा-संबन्धी विशेष ज्ञान एवं सूच्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए वहुत-से ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं, जिन से छायुनिक (पाश्चात्य पद्धति का ) भाषाविज्ञान भी चासहयत नहीं हो सकता। वर्तमान भाषात्रों की तुलनात्मक विवैचना में वाजपेयी जी ने ऋपने कौशल का अच्छा परिचय दिया है। ऐतिहासिक विकास के ऊपर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है; पर विस्तार से वचने के लिए वे 'ऋपभ्रंश'-जैसी (हमारे काल में समीप की) भाषा पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाए । बोल-चाल की भाषा त्र्योर साहित्यिक भाषा में संदा ख्रौर सभी देशों में ख्रन्तर होता है; इस तत्त्व को समभाते हुए वै वैदिक भाषा को भी अपवाद नहीं मानते। इसी सूत्र को खींचते हुए वै कहते हैं कि शब्दों के ऋादि में आनेवाले 'रा।-' जैसे वर्णों का प्रयोग भी इत्रिम है; 'साहित्य-समय' मात्र है। ऋाज की पश्चिमी (हिन्दी-त्तेत्र की) भाषात्र्यों में 'खाला'-'पीला' जैसे सैकड़ों शन्दों में ग़ाकार का वाहुल्य है; पर वह शन्द के छादि में नहीं ञ्चाता। यह वाहुल्य कदाचित् द्रविड् भाषा का प्रभाव है। पर, यह देखना है कि द्रविड़ भाषात्रों में कभी ज्यौर कहीं शब्द के स्त्रादि में भी राकार त्राता है, या नहीं। वाजपेयी जी की विवेचना कितनी विचारोत्तेजक है, इस का यह एक प्रमाण है।

निकाल ले कोई! आगे भाषा का विकास होने पर 'पत्' के 'पतित' 'अपतत्' 'पतिप्यति' 'पतिप्यामि' आदि प्रयोग-भेद से अर्थ की रपष्ट प्रतिपत्ति होने लगी। यह इतना भाषाविज्ञान समझाए गा। वह इस से आगे न वहे गा। यह काम न्याकरण का है कि 'पठित' 'अपठत' 'पठिप्यति' आदि का दर्गांकरण-विश्लेषण कर के सब अवयव प्रथक् प्रथक् समझाए।

एक और उदाहरण लीजिए । संस्कृत में :— 'सः' और 'ते'

( 'वह' और 'वे' )

'वह' और 'वे' में समानता है। जान पड़ता है कि 'वह' का ही बहुवचन 'वे' है। परन्तु 'सः' और 'ते' सं क्या समानता है ? केवल 'सः' में 'स' है और शेष 'तौ' 'ते' 'तम्' आदि वीस रूपों में 'त' है। यह क्या वात ? इन रूपों की प्रकृति ( प्रातिपदिक ) क्या है ? 'तौ' 'ते' आदि में समानता है। तो, क्या 'तः' को 'सः' हो गया है ? कैसे ? 'त' को 'स' होते देखा नहीं गया और फिर इक्कीस रूपों में से केवल एक को ही ! 'स' होना ही था; यदि 'त' का विकास 'स' हो ही गया, तो फिर एक ही जगह क्यों ? सर्वत्र क्यों नहीं ? इस प्रश्न को भाषाविज्ञान यों सुलझाए गा कि अति प्राचीन काल में ही मूल भाषा देशान्तर-भेद से विविध-रूप हो गई थी। कहीं 'तः, तो, ते' रूप वोले जाते हों गे और कहीं 'सः, सौ, से' जैसे भी प्रयोग होते हों गे। 'त' और 'स' दोनो समस्थानीय हैं। परन्तु नहीं कहा जा सकता कि 'तः, तौ, ते' को 'सः, सो, से' रूप मिल गए थे; या कि 'सः, सो, से' बोलने वाले भी 'तः, तौ, ते' जैसा वोलने लगे थे। परन्तु दोनो भाषाओं के वोलने वाले कहीं एक जगह फिर मिले और वहाँ मिले, जहाँ 'त' के रूप ही चलते थे। संग-साथ से 'प्रथमा' के एकवचन में 'सः' रूप ले लिया गया और इतना चला कि 'तः' एकदम उड़ गया। माला के 'सुमेरु' की तरह 'सः' और शेप सर्वत्र 'तौ, ते, तम्' आदि। इसी तरह स्रीवर्ग में — 'सा, ते, ताः' आदि रूप चले। एक जगह 'सा' और शेष सर्वत्र 'त' से। परन्तु एक

स्थान 'स' से रहित ही रहा -- 'तत्, ते, तानि'। 'सः पुरुषः' 'सा स्त्री' 'तत् फलम्'। 'सत् फलम्' न हुआ। साध्वर्धक 'सत्' शब्द से बचाया होगा। यह है भाषाविज्ञान की प्रक्रिया। व्याकरण दूसरे हँग से समझाएगा। 'सः' में एक वर्ण और वीस जगह दूसरा ('त') देखा। 'तत् किम्' आदि के 'तत्' में भी 'त' देखा; तो 'तत्' प्रातिपदिक मानं लिया। ిसे 'गिरता है' 'गिरे गा' आदि सभी जगह दिखाई देने वाला क्रिया-वाचक मूल शब्द 'धातु'; उसी तरह 'तौ, ते, तम' आदि वीस पदों में, सभी कारकों में, दिखाई देने वाला अंश और जो 'तत्' रूप से स्पष्ट भी है - 'प्रातिपदिक' मान लिया गया। प्रतिपद दिखाई देने वाला रूप 'प्रातिपदिक'। प्रातिपदिक से ही 'पद' वनते हैं। जो शब्द-प्रयोग चलते हैं, वे 'पद'। तो, 'तौ, ते, तम्' आदि में (सर्वत्र) जो दिखाई देता है, उसे 'तत्' रूप में 'प्रातिपदिक' मान कर व्याकरण कह दे गा कि प्रथमा के एकवचन में 'सः' और 'सा' रूप होते हैं; यानी 'त' को 'स' 'आदेश' हो गया। भाषाविज्ञान में कहते हैं 'इस की जगह यह बोला जाने लगा'। न्याकरण में कह देते हैं - 'इस की जगह यह हो जाता है'; वस !

'यदा' की वनावट के संबन्ध में भाषाविज्ञान इतना ही कहे गा कि 'यत' से इस का विकास है। परन्तु व्याकरण वतलाए गा कि 'यत्' प्रातिपदिक से 'काल' अर्थ प्रकट करने के लिए 'दा' प्रत्यय होता है। यत् + दा = 'यहा'। एक 'द्' लुप्त हो कर 'यदा' रूप रह गया। कहा जाए गा कि 'दा' प्रत्यय आने पर 'यत्' के अन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है और 'यदा' रूप वनता है। भाषाविज्ञान ऐसा न कहे गा। यदि उसे कहीं 'यहा' प्रयोग मिल जाए, तो अवश्य कहे गा कि 'यहा' का विकास 'यदा' है। कालान्तर में और देशान्तर में शब्दों का रूपान्तर होता है; यह भाषाविज्ञान यतलाता है और यह भी वतलाता है कि एक ही काल में और एक ही देश में किसी शब्द का रूपान्तर हो जाता है, जिसे 'परिष्कार' कहते हैं, यदि सुडौलपन ला दिया गया हो। 'खड़ी वोली' की प्रकृति ( मेरठी वोली ) में कहते हैं —

धोत्ती, लाता है, गिंठी, गुंठी; आदि राष्ट्रभाषा ने परिष्कृत कर के इन शब्दों को लिया:— धोती, लाता है, अँगीठी, अँगूठी; आदि

यानी कोई जनभाषा जब साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण करती है, तो उसे कुछ परिष्कृत होना पड़ता है। भाषाविज्ञान में यह परिष्कार भी वताया जाए गा; नयों कि यह भी रूपान्तर ही है। परन्तु न्याकरण तो सीधे 'धोती' और 'छाता है' जैसे शब्दों पर ही विचार कर के 'धोतियाँ' आदि रूप और 'छा' 'त' 'आ' यों 'छाता' आदि के विच्छिन रूप समझाए गा। न्याकरण यह न वताए गा कि 'धोत्ती' और 'छात्ता है' कहाँ बोले जाते हैं और फिर 'धोती' 'छाता है' आदि रूप कैसे हो गए; नयों हो गए!

भाषाविज्ञान हिन्दी के 'जव' 'तव' आदि के वारे में वतलाए गा कि 'यदा' 'तदा' के रूप 'जद' 'तद' कुरुजनपद तथा कुरुजाङ्गल (हिरियाना; वाँगर) में चलते हैं। पड़ोस (व्रज-पाञ्चाल) में वे ही 'जव' 'तव' हो गए हैं—देश-भेद से शब्द-विकास। परन्तु व्याकरण 'जद' 'तद' तक न जाए गा। वह सीधे 'जव' 'तव' पर विचार करे गा और अपनी पद्धति से समझाए गा कि 'जो' से 'जव' है— 'अव' प्रत्यय और प्रकृति ('जो') के अन्त्य स्वर का लोप—'जव'। राष्ट्रभाषा में 'सो, ताहि, तामें' आदि की जगह 'वह, उसे, उस में' जैसे शब्द-प्रयोग होते हैं, जिन से 'तव' का मेल नहीं। ऐसी स्थित में कहा जाए गा कि 'अव' प्रत्यय आने पर 'वह' को 'त' हो जाता है।

परन्तु 'तव' की संगति ठीक-ठीक व्याकरणानुसारी वहाँ बैठ जाती है, जहाँ 'वे' की जगह 'ते' बोला जाता है और 'ताहि' 'ताको' 'तामें' 'तिन्हें' जैसे प्रयोग होते हैं—'ता समय'—'तव'। यहि 'तामें' 'ताहि' आदि का 'प्रातिपदिक' निकाला जाए, तो 'त' निकले गा, जो सर्वत्र विद्यमान है। संस्कृत प्रातिपदिक 'तत्' के अन्त्य व्यंजन का लोप कर के यह 'त' प्रातिपदिक है। 'त' प्रातिपदिक से तो फिर 'व' प्रत्यय ही पर्व्याप्त हो गा; क्योंकि 'जो' 'जाहि' 'जामें' आदि का प्रातिपदिक 'ज' हो गा

और उस से भी 'व' प्रत्यय हो कर 'जव' रूप—'जा समय'—'जव'।
राष्ट्रभाषा में भी 'ज' प्रातिपदिक है—'जो, जिसे, जिस में' आदि में 'ज'
हृष्ट है। संस्कृत प्रातिपदिक यत्>य>'ज' हिन्दी प्रातिपदिक। इसी
टकसाल में 'अव' ढला है, जो मेरठी चेत्र में 'इव' बोला जाता है। 'इव'
में 'इदानीम' के 'इ' का आभास है; क्योंकि 'जव' 'तब' को वहाँ 'जिव'
'तिव' नहीं बोलते। 'जव' 'तब' या 'जद' 'तद' ही चलते हैं।
राष्ट्रभाषा में 'जव-तव' की श्रेणी में 'अव' रूप है। 'जव'-'तव' के साथ
'इव' बेमेल रहता।

जहाँ 'ते' 'ताकों' आदि प्रयोग होते हैं, वहाँ 'उक्त' कर्ता श्रीर 'उक्त' कर्म में 'सो' का ही प्रयोग होता है। 'सः' संस्कृत का प्राकृत में सर्वत्र 'सो' रूप है। वही ब्रजभाषा आदि में भा गया है। कर्तृवाच्य किया हो, तो कर्ता 'उक्त' कहा जाता है और कर्मवाच्य किया हो, तो कर्म 'उक्त' कहा जाता है। 'उक्त' (कर्ता या कर्म ) में 'सः' रहता है पुंवर्ग-एकवचन में —

सः गमिष्यति (संस्कृत)

सो जाय गो (व्रजभाषा)

कर्ता कारक में 'सः' और 'सो' हैं। और 'उक्त' कर्म में :-

सः मया दृष्टः वने (संस्कृत)

सो हों देख्यो वन मैं ( व्रजभापा )

(मैं ने उसे वन में देखा)

अन्यत्र सर्वत्र 'तत्' और 'त' के रूप चलें गे :--

अहम् तम् पश्यामि (संस्कृत)

हों देखत हों ताहि ( व्रजभाषा)

( मैं उसे देखता हूँ )

कर्मकारक में 'तम' और 'ताहि' हैं; क्योंकि कर्ता 'उक्त' है— कर्तृवाच्य क्रिया है।

तेन सः वालकः दृष्टः (संस्कृत)

. ताने सो वालकं देख्यो ( व्रजभाषा )

यहाँ कर्म 'उक्त' है, कर्मवाच्य क्रिया है; इस लिए 'सः' और 'सो'

हैं। ऐसी स्थिति में सीधा हिसाव न्याकरण का हो गा—संस्कृतिहा 'तत्' प्रातिपदिक से 'तदा' और हिन्दी ( व्रजभाषा ) के 'त' प्रातिपदिक से 'तव'। एक जगह 'दा' प्रत्यय, अन्यत्र 'व'।

परन्तु राष्ट्रभाषा के 'वह' से 'तव' न्याकरण में वनाना 'वाहुलक' चीज हो गी। 'उस समय'—'तव'। न 'वह' से और न 'उस' से ही 'तव' का मेल है। कहा जाए गा, 'जव' के अनुकरण पर 'तव'; यानी 'वह' को 'त' आदेश! इस का मतलव यही हुआ कि अन्यत्र से कौरवी भाषा में 'तव' आया है। परन्तु (तदा >तद >) 'तव' का विकास वहाँ साफ है, जहाँ 'जद' 'तद' चलते हैं। वहाँ 'ते' 'ताको' आदि नहीं चलते। सीधे 'यदा-तदा' के विकास हैं वहाँ, 'जद-तद'। निश्चय ही उन्हीं के रूपान्तर हैं 'जव'-'तव'। परन्तु न्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन कर के समझाना हो, तो दूसरे दूँग से समझाया जाए गा।

व्रजभाषा आदि में 'जो' के साथ 'सो' आता है—'जो जागै, सो पावै' और 'जाने कियो, ताने पायो'। विश्रक्ट निर्देश में 'वह' व्रजभाषा में भी है और 'यह' समीपस्थ-निर्देश में—'याने सब कियो है, याने कछू न कियो'—इस ने सब किया है, उस ने छुछ नहीं किया। 'वह' का रूप 'वाने' है। 'यह तो वात पुरानी' 'वह तेरी है मौसी'। व्रजभाषा में 'य' और 'व' प्रातिपदिक माने जाएँ गे—यह, याहि, याको आदि 'पद'। 'व' के वह, वाहि, वाकों आदि 'पद' हैं।

'यह' (या 'य') के रूप 'याहि' 'याने' 'याको' आदि हैं और 'जो' (या 'जा') के 'जाहि' 'जाको' 'जापै' आदि । संस्कृत 'यः' का 'यो' रूप प्राकृत में 'जो' हो जाता है । वही हिन्दी में सर्वत्र गृहीत है; परन्तु मगही आदि में 'जे' होता है — 'जे करी, से खाई' — जो करे गा, सो खाए गा।

भाषाविज्ञान 'सः' 'यः' से 'सो'-'जो' वतला कर हट जाए गा। वह 'ताहि' 'ताको' और 'जाहि' 'जाको' आदि न वतलाए गा। यह सव वतलाना व्याकरण का काम है। व्याकरण में 'जो' 'जाहि' आदि 'पद' कहलाते हैं; क्योंकि ये ही 'चलते हैं'। इसी तरह 'ताहि' आदि चलते

हैं। इन के प्रातिपदिक 'ज' और 'त' हैं, जिन का प्रयोग नहीं होता। इन के बने 'पद' ही चलते हैं। भाषाविज्ञान 'प्रातिपदिक' तथा 'धातु' आदि बताने के फेर में न पड़े गा।

'जाको' और 'याको' देखने से स्पष्ट है कि उचारण-असमर्थता ही 'य' को 'ज' कर देने का कारण नहीं है; अर्थ की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए भी वैसा किया जाता है।

सो, ज्याकरण और भाषाविज्ञान के चेत्र अलग-अलग हैं; यद्यपि एक दूसरे के समीप हैं और परस्पर एक दूसरे के चेत्र में आते-जाते भी रहते हैं।

परन्तु 'साहित्यशास्त्र' पृथक् है। वह शब्दों का 'सुप्रयोग' वतलाता है; आगे की चीज है। हमें गेहूँ मिल गए। हम ने उन का अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार प्रयोग किया। पहले कच्चे ही चवाए; फिर भूनना-उवालना आ गया। तब उस तरह स्वाद लिया। आगे रोटी वनाना आ गया। पूड़ी-कचौड़ी आदि भी वनीं। इसी तरह पहले भाषा का उद्भव हुआ और मनुष्य ने साधारण काम-काज के लिए उस का प्रयोग किया। आगे भाषा के शब्द-प्रयोगों का विस्तार होता गया और प्रयोग-विधि समझाने के लिए ज्याकरण बना, जिस का अन्वर्थ नाम 'शब्दानुशासन' है।

फिर गेहूँ के बारे में जिज्ञासा हुई कि इसे मनुष्य ने कहाँ से कैसे प्राप्त किया; इस का बोना-उपजाना किस तरह सीखा; इस के कितने भेद हैं और कहाँ किस तरह का गेहूँ पैदा होता है तथा उस गेहूँ में और इस गेहूँ में क्या अन्तर है; इत्यादि ।

इसी तरह भाषा के वारे में जिज्ञासा हुई कि इस का उन्नव कैसे हुआ; पहले किस रूप में थी और फिर विकास किस तरह हुआ कि इस रूप को पहुँची ! देश-भेद से भाषा-भेद कैसे होता है ! काल-भेद से मापामेद कैसे हुआ ! इस भाषा में और उस भाषा में क्या समानता है और क्या असमानता है। इस समानता-असमानता का कारण क्या है ? ये सब प्रश्न उठते हैं और इन्हीं के उत्तर हैं 'भाषाविज्ञान'। रोटी-पूड़ी से आगे भी प्रयोग-विधि गेहूँ की। भाँति-भाँति की मिठाइयाँ आदि वनती हैं; स्वाद को वहुत वढ़ा देती हैं। तव 'पाक-कला' यह कहलाती है। एक से बढ़िया दूसरी चीज वनती चली जाती है; पर गेहूँ-चने वे ही। यों, साधारण प्रयोग से बहुत आगे बढ़ कर एक कलात्मक प्रयोग होने लगता है; पर वह कला सब को नहीं आती। सीखने से और सतत अभ्यास से आती है और बढ़ती-सँवरती रहती है।

इसी तरह शब्द-प्रयोग की कला है। उस कला से वाक्य काव्य वन जाता है। काव्य-कला का विवेचन-शिच्ण ही 'साहित्यशास्त्र' है। हम भाषाविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है:—

#### 'भारतीय भाषाविज्ञान'

इस में भारतीय पद्धति पर भारतीय भाषाओं का संत्रेष से विश्लेषण-विवेचन है। एक तरह से इस विषय की यह 'उपक्रमणिका' है। आगे इस का विस्तार हो गा। अभी इस का परीत्रण भी होना है — मेरे द्वारा भी और भाषाविज्ञान के पण्डितों के द्वारा भी। यों, इसे भारतीय भाषाविज्ञान का प्रारूप भी कह सकते हैं। अगले संस्करण में चीज पक्की हो जाए गी। तभी विस्तार भी ठीक रहे गा।

अभी तक हिन्दी में भाषाविज्ञान की जो पुस्तकें निकली हैं, सव पाश्चात्य पद्धति पर ही हैं। यह पुस्तक अपनी भारतीय पद्धति पर है। इस में भाषा-भेद के जो कारण वतलाए गए हैं, अपनी विशेषता रखते हैं। भाषाओं का वर्गीकरण भी एक विशेष पद्धति पर हुआ है। भारत की सभी भाषाओं को सात प्रमुख वर्गों में विभक्त कर दिया गया है—

१—पूर्वी वर्ग — वॅंगला, उड़िया, असिमया,

२-पश्चिमी वर्ग - राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी

२—उत्तरी वर्ग — कौरवी ( खड़ी वोछी ), वाँगरू ( हरियानवी ), पंजाबी

४—मध्यवर्ती वर्ग—व्रजभाषा, पाञ्चाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली ( इस 'मध्यवर्ती वर्ग' को

'पूर्वाभिमुखी वर्ग' समझिए । )

२ भा० वि० भू०

५—द्त्तिणी वर्ग — मालवी, छ्त्तीसगढ़ी, मराठी आदि

देहली (दिल्ली) को हम ने भारतीय भाषाओं की 'देहली' कहा है। इधर पावँ रखो, तो 'खड़ी बोली' (कौरवी, या मेरठी), वाँगरू और पंजाबी। उधर चलो, तो राजस्थानी, गुजराती, कच्छी और सिन्धी। पूरव को मुहँ करो, तो व्रजभाषा, पाञ्चाली (कन्नौजी), अवधी, भोजपुरी, भगही और मैथिली। धुर पूरव में वँगला, असमिया और उड़िया। व्रजभाषा से ले कर मैथिली तक सव 'मध्यवर्ती' भाषाएँ हैं। दिल्ला में भालवी, छत्तीसगढ़ी और मराठी भाषाएँ हैं।

यों पाँच वर्ग कर के दो वर्ग और किए हैं — (१) हिमालय की अधित्यका की (पहाड़ी) भाषाएँ और (२) धुर दक्तिण की दिवड़ भाषाएँ।

एक वर्ग वन्य भाषाओं का है। यों कुल मिला कर आठ वर्ग हो जाते हैं।

'भाषा' और 'वोली' का भेद भी समझाया है। राजस्थानी, मैथिली, अवधी, पाञ्चाली, गढ़वाली आदि भाषाएँ हैं; 'वोलियाँ' नहीं हैं। 'वोली' क्या चीज है; पुस्तक के सातवें अध्याय में देखिए।

पुस्तक में अनेक जगह हमने पुनरुक्ति से काम लिया है — पहले कही हुई वात की फिर याद दिला दी है, प्रसंग आने पर। कभी ऐसा भी किया है कि आगे आने वाली वात का आभास पहले ही किसी प्रसंग में दे दिया है। इस से वात समझने में सरलता हो गई है। नई पद्धति है; इस लिए पथिक (पाठक) को कुछ सहारा चाहिए।

कहीं पुनरुक्ति होने का कारण स्मृति-दोप भी है। मेरी स्मृति वहुत कमजोर हो गई है; वहुत ही कमजोर !

महापिटत राहुल सांकृत्यायन लंका जाने को तयारी में न्यस्त थे, जब इस पुस्तक की पाण्डुलिपि उनके पास पहुँची। अपने सब काम छोड़ कर उन्होंने यह पुस्तक आद्यन्त ध्यान से पढ़ी और इस पर अपना मन्तन्य (भूमिका) लिखने की कृपा की। इसके बदले रूखा 'धन्यवाद' देने से मैं उक्रण नहीं हो सकता। 'चौल्स्चा विद्याभवन' को पुस्तक प्रकाशनार्थ देने का भी कारण है। में जब (सन् १९१५-१६ में) संस्कृत का छात्र था, तभी 'चौल्स्चा संस्कृत सीरीज' का महत्त्व सामने आया। इस 'सीरीज' में तब तक पचासों अप्राप्य महत्त्वपूर्ण संस्कृत प्रन्थ प्रकाशित हो चुके थे, जिन में हमारे 'हैताहैत' वेदान्त के भी कई प्रमुख्य प्रन्थ हैं। वड़ौदा आदि में संस्कृत-प्रकाशन की ऐसी व्यवस्था थी; पर इधर उत्तर भारत में एक मात्र 'चौल्स्चा सीरीज' ही थी और अब भी है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विहार आदि में यही एक मात्र संस्कृत प्रंथों का उद्धार करने वाला संस्थान है। इस चीज का असर मेरे मन पर बहुत पहले का है। यही कारण है कि मैं ने श्री विद्वलदास गुप्त का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया और यह चीज उन्हें प्रकाशनार्थ दी।

জনঅ্ত (ও০ ম০ ) ১-৫-১৫৭৪

किशोरीदास वाजपेयी



## विषय-सूची

| विपय                       | मृष्ट      | विपय                          | पृष्ठ |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-------|
| पहला अध्याय                |            | २ वैदिक भाषा                  | 912   |
| विपयप्रवेश                 | 3          | ३ वेदों की भाषा का सूल        |       |
| १ भाषा का सहस्व            | ,,         | या प्रकृत रूप                 | 993   |
| २ विज्ञान और भाषाविज्ञा    | न ७        | ४ 'वैदिक' और 'लौकिक'          |       |
| ३ भाषा-विज्ञान का उदय      | 6          | संस्कृत                       | 996   |
| ४ भारतीय भाषाविज्ञान       | ٠ ٧        | ५ आवेश्तिक भाषा               | 929   |
| ५ तुल्नात्मक अध्ययन        | 30         | ६ धम्मपदं ( पाली )            |       |
| ६ भापाविज्ञान और व्याकर    | ण १२       |                               | • • • |
| ७ साहित्यशास्त्र           | 13         | चौथा अध्याय                   |       |
| ८ भाषा की उत्पत्ति         | 98         | प्राकृत का विकास: आधु-        |       |
| ९ जाति-भेद से भापा-भेद     | <b>9</b> Ę | निक जनभाषाएँ                  | १२८   |
| १० शब्द पहले वने कैसे ?    | २ ३        | १ प्रथम प्राकृत               | १२९   |
| ११ भाषा का विकास           | २३         | २ द्वितीय प्राकृत का साहि     | -     |
| दूसरा अध्याय               |            | त्यिक रूप 'पाली'              | १३२   |
| शब्द-निरुक्ति की प्रक्रिया | २९         | एक और साहित्यिक               |       |
| वर्णागम                    | ३३         | 'प्राकृत' (!)                 | 180   |
| वर्ण-विपर्यय               | ४६         | पाँचवाँ अध्याय                |       |
| वर्ण-विकार                 | ષુષુ       | नृतीय प्राकृत : भारत          |       |
| वर्ण-लोप                   | ८९         | की वर्तमान भाषाएँ             | १४५   |
| अर्थ-विकास तथा कुछ अन      | य          | १ हिन्दी का उद्भव और          |       |
| वातें                      | ९५         | सूल रूप                       | 386   |
| जनता तथा साहित्य           | ९८         | २ सेरठी का परिकार             | 940   |
| अनेकधा विकास               | 904        | ३ मेरठी का उद्गम              | 949   |
| अनेकधा निरुक्ति            | 306        | ४ पुंचर्गीय संज्ञा-विभक्तियाँ | ,     |
| तीसरा अध्याय               |            | 'ओ', और 'आ'                   | १५६   |
| भाषा का विकास              | 830        | ५ हिन्दी की 'रे' विभक्ति      | १६०   |
| १ देश-भेद से भाषा-भेद      | 999        | ६ हिन्दी की 'आ' पंविभक्ति     | 185   |

| विषय                        | पृष्ठ | ¦ विपय                   | पृष्ठ |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| ७ 'हिन्दी' और 'हिन्दी-संघ   | ,     | ११ हमारी पूर्वीय भाषाएँ  | २४९   |
| की अन्य भाषाएँ              | १६८   | १२ द्तिणी भाषाएँ         | २६०   |
| (१) 'हिन्दी' भापा-संघ       | १६९   | १३ सराठी भाषा            | २६२   |
| ं (२) 'हिन्दी-संघ' की       | •     | १४ हमारी पश्चिमी भाषाएँ  | २६६   |
| भाषाओं का गठन               | 303   | (१) सिन्धी भाषा          | २६७   |
| ८ शब्दों में वर्ग-भेद       | १७२   | (२) गुजराती और पंजा      | वी    |
| ९ 'आ' पुंत्रत्यय            | ३७६   | भाषाएँ .                 | २७१   |
| १० 'कृत्प्रिया उदीच्याः'    | 960   | (३) 'बॉॅंगरू' या 'हरि-   |       |
| ११ उदीच्य भाषाओं के दो वर्ग | "     | यानवी' भाषा              | २७७   |
| १२ उदीच्य भाषाओं का         |       | १५ हिमालय की पहाड़ी      |       |
| तीसरा चर्ग                  | 828   | भाषाएँ                   | २८०   |
| १३ व्रजभाषा एक मिश्रित भा   | षा ॥  | कुमायूनी भाषा            | २८१   |
| १४ हिन्दी के 'धातु'-शब्द    | १८७   | सातवाँ अध्याय            |       |
| १५ सब धातु स्वरान्त, कोई    |       | हमारी दिल्लणी भाषाएँ     | २८९   |
| भी व्यंजनान्त नहीं          | 368   | १ अन्तर का कारण          | "     |
| छठा अध्याय                  |       | २ द्रविड कहीं वाहर से तो |       |
| भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण   | १९३   | ः नहीं आए !              | २९२   |
| १ भारतीय भाषाएँ             | 29    | ३ एकता की सम्पन्नता      | २९६   |
| २ वैदिक युग की भाषाएँ       | 990   | ४ लिपि-भेद               | २९७   |
| ३ प्रमुख तीन वर्ग           | २०२   | आठवाँ अध्याय             |       |
| ४ भारतीय भाषाओं की          |       | भाषा और बोलियाँ          | ३०१   |
| देहली                       | २०४   | १ साधारण जनभाषा          |       |
| ५ पाञ्चाली और व्रजभापा      | २१२   | और शिष्ट भापा            | ३०२   |
| ६ (१) भविष्यत्-क्रियाएँ     | २१३   | २ साहित्यिक भाषा         | ३०३   |
| (२) भूतकाल की कियाएँ        | 538   | ३ राष्ट्रीय भाषाएँ और    |       |
| ७ पाञ्चाली और अवधी          | २२५   | राष्ट्रभाषा              | ३०५   |
| ८ अवधी और भोजपुरी           | २३१   | परिशिष्ट                 |       |
| ९ भोजपुरी भाषा              | २३२   | शब्द, अर्थ और ध्वनि : लो | प     |
| १० 'मैथिली' और उसका         |       | तथा आगम्                 | ३११   |
| साहित्य                     | २४०   | ्ध्वनि का आगम और लोप     | ३१२   |

<del>--00\$Φ\$00---</del>. ,

# भारतीय भाषाविज्ञान

[ भारतीय भाषाओं का विश्लेषण और वर्गीकरण ]

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### पहला अध्याय

#### विषयप्रवेश

'भारतीय भाषाविज्ञान' सममने के लिए पहले 'भाषा-विज्ञान' का सामान्य रूप सममना आवश्यक है। 'भाषाविज्ञान' में भी दो शब्द हैं—१ भाषा और २ विज्ञान। इन दोनो शब्दों के अलग-अलग अर्थ जब समम में आ जाएँगे, तब संबन्ध-समास से बने 'भाषाविज्ञान' शब्द का अर्थ समम में स्वतः आएगा। 'भाषाविज्ञान' का रूप समम लेने पर ही 'भारतीय भाषाविज्ञान' का अर्थ स्पष्ट होगा। इसी क्रम से चलना चाहिए।

#### १. भाषा का महत्त्व

'भाषाविज्ञान' के पचड़े में हम क्यों पड़े ? क्या कारण है इस कें समफते में सिर खपाने का ? भाषा तो हम सब बोलते ही समफते हैं, तब यह महोद्योग किस लिए ? इन सब बातों का उत्तर 'विज्ञान' का सामान्य रूप समफते समय मिल जाएगा। विज्ञान तो संसार के प्रत्येक अणु-परमाणु का परीक्षण करता है, जाँच-पड़ताल करता है। किर 'भाषा' का तो कहना ही क्या! आज मनुष्य ने अपना बुद्धिबल कितना बढ़ा लिया है, कुछ ठिकाना है! हम चन्द्रलोक और सूर्यलोक पहुँचने की तैयारी कर चुके हैं। साधारण बात है क्या ? यह सब कैसे हुआ ? भाषा के बल पर ही यह सब कुछ सम्भव हुआ है। हमारा ज्ञान-विज्ञान, सुख-साधन, धर्म-कर्म की व्यवस्था आदि, जो कुछ भी है, सब भाषा की ही कृपा का फल है। यदि भाषा न होती, तो पशु-

पिक्षयों का जैसा ही हमारा भी जीवन रहता ! कारण, तव बुद्धि-वैभव वढ़ता नहीं ! यह ठीक है कि पशु-पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य में वुद्धि की अधिकता है। परन्तु यह वुद्धि-आधिक्य-भाषा के अभाव में - जहाँ का तहाँ रह जाता; इसका विकास न होता! ज्ञान कुछ अपना होता है; कुछ मिल जाता है। इस तरह बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए, जो ज्ञान पैदा किया, वह सब हमें अनायास मिल जाता है। वे हमें बता देते हैं। हम अपने माता-पिता आदि के उस ज्ञान से अनायास सम्पन्न हो जाते हैं। जन्म भर का ज्ञान वे हमें कुछ ही दिलों में सौंप देते हैं। उस ज्ञान को ले कर हम आगे बढ़ते हैं, उसे बढ़ाते हैं। उस ज्ञान का परिष्कार भी करते हैं। कहीं कोई कमी हुई, तो दूर करते हैं। यो पूर्वजों का ज्ञान चमकता है। हम अपना नया ज्ञान जो पैदा करते हैं और पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जो परिवर्द्धन-परिकार करते हैं; वह सब अपनी सन्तति को सौंप देते हैं। पूर्व-परिष्कृत और नव अर्जित ज्ञान अपने वृचों को दे देते हैं। वे और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते मनुष्य आज यहाँ तक पहुँचा है। यह सब 'भाषा' की ही छुपा का फल है। भाषा के अभाव में कोई अपना ज्ञान अपने बच्चों को कैसे देता ? सामान्य जीवन चलता रहता। पशु-पक्षियों से मनुष्य में बुद्धि जो अधिक है, उस से शिकार आदि में ही सुविधा हो सकती थी। अधिक से अधिक यह कि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य अपने रहने के लिए गुफा-कन्दरा कुछ अच्छी तरह बना लेता और वस ! ये जो भाँति-भाँति के सुसाधन हमें प्राप्त हैं; कभी भी संभव न थे, यदि 'भाषा' का उद्य न होता । महाकवि द्ण्डी ने वहुत ठीक कहा है:-

> इदमन्धंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्। यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥

(काव्यादर्श १।४)

—यह सम्पूर्ण संसार घने अन्यकार में रहता—पशुप्राय जीवन रहता—यदि शब्दात्मक ज्योति (भाषा ) का उदय न होता। दण्डी का 'आसंसारम्' शब्द ध्यान देने योग्य है। सम्पूर्ण संसार में 'भाषा' का उदय हुआ ओर प्रकाश फैला। संसार के सभी भागों में—मनुष्य के सभी वर्गों की—अपनी-अपनी भाषा है। यह अलग बात है कि कहीं ज्ञान कम है, कहीं अधिक। जहाँ ज्ञान कम है, थापा भी शीण है। जहाँ ज्ञान अधिक है, भाषा वलवती ओर शक्तिशाली है। 'वल' और 'शिक्ति' में अन्तर है। 'वल' भाषा के अङ्ग-उपाङ्गों में वृद्धि से आता है और 'शिक्ति' प्रयोग-वैशिष्टच से आती है। एक का उदय विकास से और दूसरी (शिक्ति) का प्रयोग-वैशिष्टच से होता है। एक का विषय भाषा-विज्ञान है, दूसरी चीज 'साहित्यशास्त्र' से संबन्ध रखती है।

साधारणतः पशु-पक्षियों की भी अपनी-अपनी 'बोली' होती है। विल्ली को देख कर कोई चिड़िया एक विशेष प्रकार की ध्यनि करती है और उस (ध्वनि) को सुन-समभ कर सव चिड़ियाँ फ़ुर से उड़ कर ऊँचे वृक्ष आदि पर जा बैठती हैं। फिर वे सब मिल कर उसी तरह बोलती रहती हैं, जिस से दूर-दूर की चिड़ियाँ सावधान हो. जाएँ। सम्भव है, वे विल्ली को अपनी वोली में गालियाँ देती हों। इसी तरह गौ अपने वछड़े को दूध पिलाने के लिए हुंकारती है। दूर होने पर (वियोग में) एक दूसरी ही तरह की ध्वनि करती है। अपनी बोली में वह अपने मनोभाव प्रकट करती है। वछड़ा भी जोर से 'अम्मा' ध्वनि करता है। अपनी माँ को बुलाता है। पशु-पक्षियों की ये बोलियाँ उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त हैं। इस तरह की (पशु-पिस्यों की ) 'वोली' को 'अव्यक्त वाक्' कहते हैं। पशु-पिस्यों की भाषा भी वर्ग-भेद से भिन्न है। एक ही वर्ग में भी भाषा-भेद है। वन्द्रों की भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। मनुष्य की भाषा 'व्यक्त वाक' है। यहाँ स्पष्टता है, शब्दों में भी और अर्थों में भी। 'चं-चें' करने से खतरा सृचित हो गया; पर यह नहीं स्पष्ट हुआ कि विल्ली है, या और कोई खतरा ! यन्दूक की आवाज सुन कर भी वही ध्वनि उसी .तरह होती है।

खतरा है, पर कैसा; यह स्पष्ट नहीं। अर्थ की व्यक्तता नहीं है। इसी लिए वह 'अन्यक्त वाक्'। शब्द भी अन्यक्त है। कोई 'चें-चें' समभ ले, 'चूँ-चूँ' समभ ले, उसकी मर्जी ! कुत्ते के बोलने को कोई 'भू-भू' कहता है; कोई 'भों-भों' कहता है। कोई कहता है—'क़त्ता भूकता है' और कोई कहता है 'भोंकता है'। तीसरा कहता है-'भौंकता है'। भू, भों, भौं आदि चाहे जो मिलते-जुलते वर्ण समम लो। कोई 'वू' या 'वु' भी कहता है। संस्कृत में 'कुक्कुरः वुकाति' चलता है। 'वुक' या 'वुक्क' उस ध्वनि का विन्यास। कोई पकी बात नहीं कि भू, भौ, दू, वु आदि में से कुत्ते की असली ध्वनि क्या है! वर्ण स्पष्ट नहीं; अन्यक्त हैं। इसी लिए वह 'अन्यक्त वाक्'। मनुष्य की बोली 'न्यक्त वाक्' कहलाती है। यहाँ वर्ण पृथक्-पृथक् स्पष्ट सुनाई देते हैं और अर्थ भी स्पष्ट रहता है। 'ध्वनि' या 'शब्द' वह, जो कान से सुनाई दे। किवाड़ों के टकराने से एक 'ध्वनि' या 'शब्द'। 'खट-खट' 'खुट-खुट' 'भड़-भड़' चाहे जो कह लो। इस ध्विन को 'वोली' न कहेंगे। कियाड़ चेतन नहीं। वे चिड़ियों की तरह या कुत्तों की तरह मनोभाव नहीं रखते और न वोल ही सकते हैं। इसी लिए वैसी चीजों से होनेवाली ध्वनि (शब्द) को 'वोली' न कहा जाएगा। 'खट-खट' 'भट-भट' आदि 'अन्यक्त शब्द' और 'चें-चें'-'भों-भों' 'म्याऊँ' आदि 'अन्यक्त वाक्'—पशु-पक्षियों की बोली।

मनुष्य की वोली या भाषा है—'व्यक्त वाक्'। 'व्यक्त वाक्' या मनुष्य-भाषा भी ध्विन ही है; पर अन्तर है। साधारण पत्थर और रत्न, दोनों ही पत्थर हैं; पर अन्तर है। आगे चलकर मनुष्य-भाषा की 'ध्विन' को 'शब्द' कहने लगे। विभिन्न (जल, लाओ आदि) शब्दों से विभिन्न निश्चित अर्थ समझे-समभाए जाने लगे। आगे भाषा का विकास हुआ। 'भाषा' सब समभते हैं, क्या चीज है। 'ब्रह्म' की तरह इस का रूप अज्ञेय नहीं है। विभिन्न अथौं में संकेतित शब्दसमूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति वहुत सरलता से प्रकट करते हैं। यही भाषा मानव-जीवन की आधारशिला है। इसके बिना जीवन तो संभव था; पर 'मानव-जीवन' संभव न था! यह दो पैरों से चलने वाला प्राणी मनुष्यत्व न सम्पादित कर सकता, यदि भाषा न होती। भाषा कैसे बनी, यह दूसरे अध्याय में बताया जाएगा। अलग बात है। 'भाषा' क्या है, सब जानते हैं।

#### २. 'विज्ञान' और 'भाषाविज्ञान'

'ज्ञान' कहते हैं साधारण जानकारी को। ज्ञान से सुख मिलता है; दुःख दूर रहते हैं। जंगल में बाँस-जैसे कुछ पौधे मनुष्य देखता रहा। कुछ मतलब नहीं! देख कर निकल जाता रहा, वाँस समम कर। किसी समय, किसी तरह, किसी ने इस बाँस-जैसी चीज को उखाड़ कर तोड़-मरोड़ दिया, तो भीतर से जल जैसा कुछ निकला। जल का तो अनुभव था ही। वैसी ही यह चीज एक पौधे के भीतर से निकलती-टपकती देख कर कुत्इल हुआ और जीभ से उसे चाट लिया। अत्यधिक स्वाद मिला। वह फिर उखाड़-उखाड़ कर चूसने लगा। उसने अपना यह अनुभव-ज्ञान अपने साथियों को बताया। ज्ञान हुआ, जानकारी हुई कि यह बाँस नहीं, उसके रंग-रूप की कोई दूसरी चीज है। देखा-देखी दूसरे लोग भी उखाड़ने-चूसने लगे। यो एक पदार्थ का 'ज्ञान' हो गया—सामान्य ज्ञान।

परन्तु वह रस-प्रद पौधा सदा न मिलता था, सर्वत्र न मिलता था। विशेष भूमि में वह मिलता था, जाड़े के दिनों में। वर्षा के दिनों में उसे उगते-बढ़ते लोगों ने देखा। जाड़े में रस भर कर वह पका। यह सब देख कर किसी प्रतिभाशाली जन ने सोचा कि इस के छोटे-छोटे दुकड़े करके कहीं गाड़ दिए जाएँ, वर्षा के दिनों में, तो कैसा हो! क्या ये सब उग आएँगे ? देखा, तो काम बन गया। वह बढ़िया चीज खूब मिली। यह 'विज्ञान' हुआ। जिस चीज का ज्ञान हुआ था, उसी का विशेष ज्ञान हो गया कि इस तरह दुकड़े कर के अमुक समय में गाड़ दिए जाएँ, तो पृथ्वी, जल का सहयोग पा कर, सौगुने कर देती है। खेती होने लगी। वह 'विशेष ज्ञान' आगे 'सामान्य ज्ञान' हो गया! 'ज्ञान' का विकास 'विज्ञान' है; प्रन्तु जब वह विज्ञान जन-साधारण की साधारण चीज बन जाए, तो 'विज्ञान' उसे फिर कोई नहीं कहता।

आगे चल कर किसी प्रतिभाशाली ने सोचा कि गन्ने सदा रहते नहीं और 'रस' भी नहीं रखा जा सकता। सोचा, पकी चीज पकी होती है, बहुत दिन तक टिकती है। सोच-विचार कर रस कड़ाह में पकाया-औटाया गया और 'गुड़' बन गया। यह 'विज्ञान' समितिए। रस को रूपान्तर देने की विद्या-'विज्ञान'। आगे चल कर सभी गुड़ बनाने लगे। तब यह 'विज्ञान' न रह कर 'सामान्य ज्ञान' की चीज हो गई। और आगे किसी ने 'सिता शर्करा' बनाई। यह 'विज्ञान' हुआ। आगे फिर यह भी 'सामान्य ज्ञान' हो गया। इसी तरह करते करते आज विज्ञान परा काष्टा पर पहुँच गया है। किसी चीज की जानकारी 'ज्ञान' और विशेष जानकारी 'विज्ञान'।

#### ३. भाषा-विज्ञान का उदय

भाषा भी एक प्राकृतिक चीज है। मुँह से निकलने वाले प्राकृतिक वर्णों का खेल है। एक वर्ण को, या अनेक वर्णों की एक-एक समष्टि को, एक-एक अर्थ में संकृतित कर लिया गया और उस संकृत को सममने वाले लोगों में उसका व्यवहार होने लगा—'भाषा' बन गई। इस भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लोग अपना काम चलाते-निकालते हैं। परन्तु भाषा वन कैसे गई? उसका रूप पहले क्या होगा? विकास कैसे हुआ ? विकास के कारण क्या हैं? इन सब बातों का पता लगाना—भाषा-संबन्धी 'विशेष ज्ञान' पैदा करना—'विज्ञान' है।

भारतवर्ष में भाषाविज्ञान का उद्भव और विकास अति प्राचीन काल में ही हो चुका है। भाषाविज्ञान को उस समय 'निरुक्त' कहते थे। निरुक्त-विद्या का यहाँ कितना विस्तार हुआ था और कैसे-कैसे कितने ग्रन्थ बने थे, इसका पृरा पता नहीं चलता; परन्तु महर्षि यास्क का 'निरुक्त' आज भी उपलब्ध है। इस में पूर्ववर्ती निरुक्तकारों के नाम और मत जगह-जगह निर्दिष्ट हुए हैं। कहीं किसी मत का निराकरण भी यास्क ने किया है। यदि वे सब प्रन्थ उपलब्ध होते, तो तुलनात्मक दृष्टि से उन पर विचार किया जाता। हो संकता है, उपलब्ध निरुक्त से वे निरुक्त प्रनथ उत्कृष्ट रहे हों। सम्भव हैं, उनमें भाषासंबन्धी तुलनात्मक विचार भी हों। आजकल भी देखा जाता है कि पूर्ववर्ती अनेक भापा-विज्ञानीय प्रत्थों को देख कर कोई सरल प्रनथ लिख देता है और कई शाखाएँ छोड़ कर किसी एकाध विषय पर ही दृष्टिरखता है। महर्षि यास्क ने भाषा के विकास पर ही ध्यान रखा है। शब्दों का रूप-विकास कैसे होता है और किसी शब्द में विशेष अर्थ कैसे आ जाता है; यह सब यास्कीय निरुक्त में बताया गया है। एक शब्द से दूसरा शब्द किस तरह बनता है, क्यों बनता है, यह उपपत्तिपूर्वक सम्भाया गया है। वैदिक युग की भाषा से यास्ककालीन भाषा में पर्याप्त अन्तर पड़ गया था। इत्ना अन्तर कि एक तरह से भाषा-भेद ही हो गया था! वैदिक युग में कोई शब्द जिस रूप में चलता था, यास्क के समय वह इतना परिवर्तित हो गया था कि पहचान में ही न आता था कि वही शब्द इस रूप में यह है ! कैसे पहचाना जाए कि कौन-सा शब्द किस शब्द का विकास है, यह यास्क के निरुक्त से पता चलता है। यास्क ने पद्धति दे दी है, उस पर आगे बढ़ते चले जाओ। सहस्रों शब्द विकास-पद्धति सममाने के लिए निद्शित हुए हैं।

यास्क के समय एक ही प्रधान भाषा ईरान से लेकर पूरव में कम्बोज तथा उस से भी आगे तक चलती थी। परन्तु देश- भेद से उस भाषा में अवान्तर भेद भी हो गए थे। इन भेदों पर यास्क ने यत्र-तत्र विचार किया है और बतलाया है कि कहाँ क्या किस रूप में बोला जाता है। उन्होंने बताया है कि गत्यर्थक 'शवति' कम्बोज में आख्यात-प्रयोग होता है; परन्तु आर्थ-प्रदेश (भारत) में इस का कृदन्त रूप ही चलता है—'शवः'। एक ही धातु के दो जगह दो तरह से प्रयोग—एक जगह कियारूप से और अन्यत्र संज्ञा-रूप से।

यन्थ के उपक्रम में यास्क ने विस्तार से यन्थ (या यन्थ के विषय) का प्रयोजन बतलाया है और भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का श्रेणी-विभाजन किया है। इस यन्थ से यह भी पता चलता है कि किसी समय उपसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग भी होते थे।

जो भी हो, भाषाविज्ञान का उद्भव सब से पहले (और बहुत पहले) हमारे देश में हुआ। बहुत दिन बाद, अभी पिछली ही शताब्दी में योरपीय विद्वानों का ध्यान इधर गया। वेदों का अध्ययन करने से और यास्कीय निरुक्त आदि से प्रेरणा मिलने पर योरपीय विद्वानों ने भाषाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर किया। उसी का फल आधुनिक भाषाविज्ञान है। पाश्चात्य विद्वानों ने भाषाविज्ञान में अतुल श्रम किया है। उन्होंने वैदिक भाषा, प्राकृत, पालि और पाणिनि-व्याकृत संस्कृत का मन्थन किया है और निष्कर्ष निकाले हैं।

#### ५. तुलनात्मक अध्ययन

भाषाविज्ञान में विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन आजकल विशेष रूप से किया गया है। आज की स्थिति में यह स्वाभाविक है। तुलनात्मक अध्ययन से भाषाओं के स्वरूप का वैशिष्ट्य समम में आता है और मानव-इतिहास के सममने में भी मदद मिलती है। यास्क ने भी भारत, कम्बोज तथा अन्य प्राच्य-प्रतीच्य देशों के शब्द-प्रयोगों की चर्चा की है। परन्तु इससे यह न सममना चाहिए कि जब तक विभिन्न भाषाओं की, या एक ही भाषा की विभिन्न बोलियों की, तुलना न की जाए, तब तक कोई चीज 'भाषाविज्ञान' की परिधि में आ ही नहीं सकती। ऐसा सोचना भ्रम है। किसी चीज का (कारण-कार्यमूलक) तर्क-संगत विवेचन-विश्लेषण ही 'विज्ञान' है। यदि किसी एक ही भाषा का या किसी भाषा की किसी एक ही चेत्रीय 'बोली' का वैसा विवेचन-विश्लेषण कोई करता है, तो वह निश्चय ही 'भाषाविज्ञान' है। यदि कोई विद्वान् सूर्य की या उस के किसी अंश की विशेष खोज करता है, तो वह 'विज्ञान' ही है; भले ही किसी दूसरे यह की चर्चा उस में न आए। संबद्ध चर्चा और तुलना अवश्य जरूरी समभी जाती है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा), अवधी, राजस्थानी, गढ़वाली, मेरठी जैसी किसी भाषा का विवेचन करते समय अन्यान्य भाषाओं की देख-भाल करनी ही होगी। तुलना करनी होगी। विवेच्य भाषा का उद्गम देखना होगा और यों आगे बढ़ते-बढ़ते वैदिक भाषा तक पहुँचना होगा। यही नहीं, वैदिक भाषा का भी वह मूल रूप समभने का प्रयत्न करना होगा, जिस का परिष्कृत रूप वेदों में उपलब्ध है। 'गंगा' का रूप समभने-समभाने के लिए हमें ऊपर बढ़ना होगा। कलकत्ते से चलकर पटना, काशी, प्रयाग, कानपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री और 'गोमुख' तक पहुँचना ही होगा। 'गोमुख' से आगे की फिर कल्पना कर लेनी होगी। ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं—'गोमुख' से 'गंगासागर' तक। वैदिक भाषा से चल कर हिन्दी तक पहुँचना होगा । आवश्यक है । तभी चीज स्पष्ट होगी। परन्तु हिन्दी का विवेचन करते समय 'हिन्र' आदि भाषाओं की बीच में अनावश्यक चर्चा भमेला पैदा करेगी; उलभन वढ़ाएगी! तुलना भी क्या ? आख्र की तुलना शकरकन्द से और शकरकन्द की जमीकन्द ( सूरण ) से तो ठीक, चीज समभ में आ जाएगी। परन्तु आलू की तुलना 'पालक' या 'चथुआ' से कैसी ? आलू भी साग है और चथुआ भी साग है; यह कह कर कोई आॡ-प्रकरण में वशुआ के गीत गाने लगे, तो क्या अच्छा रहेगा ? हाँ, सागों के नाम ही गिनाने हों, तो और वात है।

#### ६. भाषाविज्ञान और व्याकरण

भाषाविज्ञान की ही तरह व्याकरण भी 'शब्दशास्त्र' है। व्याकरण भी विज्ञान है। किसी चीज का विरलेषण कर के अच्छी तरह समभना-समभाना ही विज्ञान है। 'करता है' 'करना है' 'किया' आदि शब्दों को तोड़ कर व्याकरण बतलाता है कि इन में कीन-सा अंश मुख्य या अङ्गी है और कीन-सा गौण या अङ्ग है। इस तरह के विश्लेषण से शब्द-संबन्धी पूरा ज्ञान हो जाता है। यही विज्ञान है। व्याकरण भाषा का 'शारीर शास्त्र' है।

भाषाविज्ञान के दो भेद हैं—निरुक्त और व्याकरण। निरुक्त में शब्द या भाषा का विकास मुख्यतः समभाया जाता है और व्याकरण में शब्द की बनावट सममाई जाती है; अयोग-भेद से शब्द-भेद समभाया जाता है। इसी तरह उचारण या ध्विन पर विचार करने वाला शास्त्र भी 'भाषात्रिज्ञान' ही है, जिसका पुसना भारतीय नाम 'शिक्षा' है। वेदों के छह अङ्गों में 'शिक्षा' भी एक है। 'तृतत्त्वशास्त्र' की जगह 'भाषाविज्ञान' है। भाषा का उद्भव कैसे हुआ; कौन-सी भाषा किस वंश में हैं। किस भाषा में किस भाषा से साम्य या वैषम्य है; यह सब 'भाषाविज्ञान' वतलाता है। कई भाषाविज्ञानियों ने व्याकरण की गिनती 'कला' में की है! यह बुंद्धि-भ्रम है। किसी चीज की विशेष जानकारी विज्ञान है और किसी चीज को अपनी प्रतिभा से अधिक सुन्दर रूप दे देना कला' है। पत्थर क्या चीज है, कैसे बना, यह कितनी तरह का होता है; यह सब छान-वीन ज्ञान-विज्ञान है और उसी पत्थर से कोई सुन्दर सूर्ति बना देना या ताजमहल खड़ा कर देना 'कला' है। व्याकरण शब्दविषयक पूरा ज्ञान देता है; उसमें प्रयोग-कृत कोई मोहकता नहीं पैदा करता। व्याकरण शब्द-ज्ञान भर देता है; विशेष ज्ञान देता है। इस लिए वह 'विज्ञान' है। परन्तु शब्द-विज्ञान की ये दोनो शाखाएँ बहुत मिलती-जुलती हैं और एक दूसरे की सहायक हैं।

#### ्७. साहित्यशास्त्र

'साहित्यशासां' अवश्य 'कला' की परिधि में है। काव्य एक कला है और उसी से संबन्ध है 'साहित्यशासां' का। साहित्य-शासा बतलाता है कि आषा में किस तरह शक्ति बढ़ाई जा सकती है; किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए; कैसे शब्द कहाँ देने से आषा मोहक बन जाती है और कैसे शब्द कहाँ आषा को बिगाड़ देते हैं! यानी यह प्रयोग-वैशिष्टच का विषय है—'कला' की चीज है।

भाषा की बहुत उन्नति हुई है; परन्तु फिर भी यह इतनी शक्ति नहीं रखती कि मन की सब बातें पूरी तरह प्रकट कर सके। और सुद्म चर्चा जाने दीजिए; आम का स्वाद ही आप किसी दूसरे को समभा दीजिए। जिसाने कभी आसं न खाया हो, उसे आप बताइए कि इस का स्वाद कैसा होता है। कैसे बताएँगे ? आप को प्यास लगी है और उस से व्याकुलता हो रही है। 'व्याकुलता' एक शब्द बना तो लिया; परन्तु कोई यह 'प्यास की व्याकुलता' कैसे बताए! भूख से भी व्याकुतता होती है और कड़ी धूप से भी व्याकुलता होती है। और भी सैकड़ों तरह; से व्याकुलता होती है। तो, क्या कोई किसी को भाषा के द्वारा इन व्याकुलताओं के सेद बता सकता है ? इसी तरह अन्य शतशः कठिनाइयाँ हैं। मन भापा में समा नहीं सकता; यद्यपि भाषा का इतना विस्तार हो गया है। इसी लिए कहा गया है—'वाग्वे मनसो हसीयसी'— वाणी मन से वहुत छोटी है! मन की पूरी वात वाणी में अट नहीं सकती। साहित्यशास्त्र वतलाता है ऐसी-ऐसी विधियाँ, ऐसे प्रयोग, जिन का आश्रय ले कर वाणी आगे बढ़ती है और मन की वात वहुत-कुछ दूसरों को समभा देने में सफल हो जाती है। मनोभावों के चित्र उतार देती है वाणी! यह प्रयोग-वैशिष्ट्य या कलात्मक भाषाप्रयोग 'साहित्यशास्त्र' का विषय है। ज्ञान-विज्ञान (किसी के स्वरूप का) एक चीज है और प्रयोग-वैशिष्टच दूसरी चीज है।

#### ८. भाषा की उत्पत्ति

'शब्द' एक प्राकृतिक पदार्थ है। मनुष्य ने अनेक प्राकृतिक पदार्थों को अपने काम में लिया है, उसी तरह 'शब्द' को भी लिया है। भाषा का पादुर्भाव या निर्माण एक आश्चर्य की चीज है। कैसे भाषा बन गई! क्या भगवान ने भाषा बना दी ? कुछ लोगों का ऐसा ही विश्वास रहा है। ठीक भी है! जब कोई चीज समभ में नहीं आती, तब और कहा भी क्या जाए! परन्तु भग-वान् ने भाषा कैसे मनुष्य को दी ? क्या वे सब को सिखा गए ? तव फिर सम्पूर्ण संसार की भाषा एक ही क्यों नहीं ? वे किस रूप में भाषा सिखाने आए ? आए मनुष्य रूप में ही ! नर भी नारायण का ही अंशावतार है। यों नर-नारायण ने भाषा को जन्म दिया। भाषा-संबन्धी विचार भारत में इतना व्यापक था कि 'न्याय' तथा 'वैशेषिक' जैसे दर्शन-प्रन्थों में भी इसकी छटा है। 'मीमांसा' दर्शन में भी शब्द-विचार है। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि भाषा यनुष्य की वनाई चीज है। 'इस शब्द से यह अर्थ सममना चाहिए' इस तरह का 'समय'—संकेत ही भाषा का मूल है। 'समय' का प्रयोग पहले किसी चीज को तै करने के अर्थ में होता था। ते कर लिया कि 'जल' शब्द बोलें, तो वह पीने की चीज सममना, जो नदी-सरोवर आदि से प्राप्त होती है। सुनने वाले ने मान लिया। एक 'समय' हो गया। उसी अर्थ के लिए किसी दूसरी जगह 'वाटर' शब्द का संकेत हुआ और कहीं किसी अन्य शब्द का। अर्थ (वह चीज) सर्वत्र एक और उस का बोध कराने वाला शब्द सर्वत्र भिन्न-रूप। इसी तरह एक किया है-एक जगह से उठ कर अपने पावों से दूसरी जगह पहुँचना। इस किया को वतलाने वाला शब्द 'समय'-संकेत से 'गम्' निश्चित हुआ। कहीं इस किया के लिए 'गो' शब्द रखा गया। हिन्दी में 'जा' है। जाता है, जाएगा आदि में 'जा' वही मूल शब्द है; शेप प्रत्यय हैं। इसी तरह शतश:-सहस्रशः शब्द-संकेत निश्चित हो गए, तो 'भाषा' बन गई।

यों मनुष्य ने 'समय'—संकेत से भाषा वनी किया कीई नैसर्गिक चीज नहीं है। शब्द नैसर्गिक हैं; भाषा मनुष्य ने बनाई। पत्थर नैसर्गिक है और उससे भवन मनुष्य ने वनाया। भाषा नैसर्गिक चीज नहीं। जिस 'भवन' में हम रहते हैं, वह नैसर्गिक नहीं; उस के उपादान नैसर्गिक हैं। 'ईट' मनुष्य ने वनाई, उस का उपादान (मिट्टी) नैसर्गिक है। 'न्यायवार्तिक' में कहा गया है:—

'यदि स्वाभाविकः शब्दसंबन्धोऽभविष्यत्, न जातिविशेषे शब्दार्थ-व्यवस्थाऽभविष्यत्। अस्ति तु जातिविशेषे प्रयोगः। जातिविशेषे यथाकामं प्रयोगो दृष्टः। न तु स्वाभाविकेन संबन्धेन संबद्धानां जातिविशेषे व्यभिचारो दृष्टः। नहि प्रदीपोऽस्माक-मन्यथा प्रकाशयति, अन्यथा जातिविशेषे।'

— "यदि किसी अर्थ में किसी शब्द का स्वाभाविक संबन्ध होता, ईश्वरेच्छा से नैसर्गिक संबन्ध होता कि 'इस शब्द से यह अर्थ समका जाए', तो फिर विभिन्न जातियों में एक ही अर्थ के लिए विभिन्न शब्दों की व्यवस्था न होती। सर्वत्र एक अर्थ के लिए एक ही शब्द चलता। परन्तु विभिन्न जातियों में विभिन्न शब्द-व्यवस्था है। जहाँ नैसर्गिक संबन्ध होता है, वहाँ ऐसा भेद-भाव नहीं होता। यह नहीं होता कि दीपक हमें और ढँग से प्रकाश दे और इंगलैंड के लोगों को किसी दूसरी तरह से।"

यानी 'पानी' में प्यास बुमाने की स्वाभाविक शक्ति है। जैसे वह हमारी प्यास बुमाता है, उसी तरह एक अरबी, ईरानी या अंग्रेज की भी। परन्तु शब्द और अर्थ में यह बात नहीं। 'अर्थ' एक शब्द है, जो हमें वह अर्थ देता है, जिसे दूसरे लोग 'मतलब' कहते हैं। यही 'अर्थ' शब्द इंगलैंड वालों को वह अर्थ देता है, जिसके लिए हमारे यहाँ 'पृथ्वी' आदि शब्द हैं। तो, यह शब्दार्थ-भेद नैसर्गिक कहाँ रहा ? मनुष्य ने विभिन्न अर्थों में विभिन्न शब्दों का संकेत किया है।

परन्तु वैसा 'समय'—संकेत करने की शक्ति कहाँ से आई ? 'इस शब्द से यह अर्थ सममना' ऐसा कहने-सुनने और सममने की शक्ति कहाँ से आ गई ? वह प्रारम्भिक बातचीत कैसे हुई ? यह एक गंभीर प्रश्न है। इस पर अभी आगे लिखा जाएगा। पहले हम 'जाति' पर विचार कर लें; क्योंकि 'न्यायवार्तिक' के उस उद्धरण में 'जाति' शब्द आया है और जाति-भेद से भाषाभेद, या भाषा-भेद से जाति-भेद सूचित किया गया है।

९. जाति-भेद से भाषा-भेद

'जातिविशेषे शब्दार्थव्यवस्था'—जातिविशेष में शब्दार्थव्यवस्था भिन्न होती है—स्वरूपतः भी भिन्न और प्रयोगतः भी भिन्न । यहाँ 'जाति' शब्द विशेष अर्थ में है। 'मनुष्य जाति' से मतलब यहाँ नहीं है—मनुष्य की जन्म-भेद से 'जाति' अभिप्रेत है, जिसे अंग्रेजी में 'नेशन' कहते हैं। इंगलैंड एक राष्ट्र, 'इंग्लिश' एक जाति या 'नेशन' और 'इंग्लिश' उसकी भाषा। 'हिन्द' एक राष्ट्र और उस राष्ट्र की 'हिन्दू' या 'हिन्दी' 'जाति'। 'हिन्दी' उसकी भाषा। फ्रांस एक राष्ट्र, फ्रेंच जाति और 'फ्रेंच' उसकी भाषा।

एक भूखण्ड में जनमे मानव 'एक जाति'। जिस धातु से 'जन्म' बना है, उसी से 'जाति' बना है। प्रत्येक भूखण्ड में अलग-अलग साधा बनी और विकसित हुई। कोई भूखण्ड बड़ा, कोई छोटा। कोई जाति बड़ी और पुरानी; कोई छोटी और नई। कहीं भाषा का उद्भव और विकास पहले हुआ, कहीं बाद में। ये भाषाएँ एक दूसरे से प्रभावित भी होती रही हैं; आज भी होती हैं! शासन या ज्यापार आदि के कारण विभिन्न जातियों का परस्पर सेल हो जाता है और तब एक की भाषा के शब्द दूसरी में मिल जाते हैं। इस तरह भाषाएँ परतः किक्कित प्रभावित होती हैं; परन्तु 'अपना' रूप नहीं बदलतीं। यदि रूप बदल जाए, तो समिमए भाषा ही बदल गई। किया-पद, सर्वनाम, अञ्चय और प्रत्यय-विभक्तियाँ; ये चार मुख्य तत्त्व हैं, जो किसी भी भाषा का रूप निष्पादित करते हैं। ये चार तत्त्व कभी भी कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से नहीं लेती। 'अपने' किया-पद

छोड़ कर किसी दूसरी भाषा के किया-पद कोई भी भाषा स्वीकार नहीं करती। यहीं स्थिति 'सर्चनाम' आदि की है। 'संज्ञा' शब्दों का आदान-प्रदान होता है; कहीं विशेषण आदि का भी। ये सायारण चीजें हैं और इन को लेना पड़ता है। अंग्रेजों के यहाँ 'घी' वनाने-खाने की चाल नहीं; परन्तु 'घी' से परिचित होने पर उन्हें अपनी भाषा में 'घी' शब्द लेना पड़ा। भारतीय भापाओं में अंग्रेजी के 'कोट' 'वटन' आदि न जाने कितने संज्ञा-शब्द रम गए। परन्तु हिन्दी ने अंग्रेजी थाषा का 'गो' जैसा कोई किया-पद नहीं लिया। 'मास्टर जाता है' हिन्दी-वाक्य हैं; किया 'जाता है' के कारण और 'महात्मा गान्धी गोज' अंग्रेजी-वाक्य हैं; किया 'गोज' के कारण। इसी तरह 'सास्टर का पेन' हिन्दी है; 'का' संवन्ध-प्रत्यय के कारण और 'महात्मा गान्धीज सत्यायह' अंग्रेजी हैं; 'ज' संवन्ध-प्रत्यय के कारण। 'सर्वनाम' और अन्यय भी अपने ही रहते हैं। इन्हीं तत्त्वों के कारण संस्कृत और पाली आदि से 'हिन्दी' एक अलग सापा है। 'राम पुस्तक पढ़ता है' की जगह 'राम पुस्तक पठित' नहीं हो सकता। 'राम जहाँ रहता है' के 'जहाँ' की जगह 'यत्र' नहीं रख सकते। 'यदि' चलता है; क्योंकि हिन्दी ने इसकी जगह अपना कोई स्वतन्त्र अव्यय नहीं बनाया। पूर्वासिमुखी ( मध्यवर्गीय ) भापाओं सें 'यदि' के अर्थ में 'जो' चलता है—'जो मैं राम तौ छलसहित । किहाहि दसानन आइ'। यह 'जो' संस्कृत के 'यत्' अव्यय से है। सर्वनाम 'तू' की जगह 'त्यम्' न चलेगा। 'तू पढ़ता है' की ( जगह 'त्वं पढ़ता है' नहीं हो सकता। 'यह राम का घर हैं' की जगह 'यह रामस्य घर है' नहीं हो सकता। जब संस्कृत से ही ये तत्त्व हिन्दी नहीं लेती, तो दूसरी आपाओं की वात ही क्या !

सारांश यह कि जब कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से प्रभावित होती है, तब भी अपना स्वरूप नष्ट नहीं करती; अपने मृल तत्त्व नहीं बदलती। यदि उपर्युक्त सूल तत्त्व इन्छ भाषाओं में मिलते-जुलते दिखाई दें, तो समकता चाहिए कि वे किसी

२ भाव जिल

एक ही मूल से हैं; यानी वे सब एक परिवार की भाषाएँ कही जाएँगी। कुछ संज्ञा-शब्दों के मिल जाने से ही कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की बहन न हो जाएगी। कभी-कभी कोई किया-पद या सर्वनाम आदि यों ही घुणाक्षर-न्याय से भी अनेक भाषाओं में मिलता-जुलता बन जाता है। इस से एक परिवार का निर्णय न होगा। अत्यधिक संख्या में वैसे शब्दों का मिलता-जुलता रूप ही 'एक परिवार' होने का नियामक हो सकता है।

ऋग्वेद की भाषा से पारसी-धर्मप्रनथ 'अवेस्ता' की भाषा का अत्यधिक मेल है—किया-रूपों में, प्रत्यय-विभक्तियों में, सर्वनामों में और अव्ययों में भी। संज्ञा-शब्दों में तो अत्यधिक एकरूपता है। इस से स्पष्ट है कि ये दोनो साषाएँ एक परिवार की हैं। पुरानी फारसी और मध्ययुग की फारसी (पहलवीं) संस्कृत से बहुत अधिक मिलती-जुलती हैं। भाषा के वे चारो तत्त्व प्रायः एक-से हैं। इस से स्पष्ट है कि ये एक परिवार की हैं।

परन्तु केवल संज्ञा-शब्दों का मिल जाना दूसरी चीज है। इस से भाषाओं को एक परिवार का नहीं कहा जा सकता। कोई समय था, जब भारतवर्ष ज्ञान-विज्ञान में तथा कला-कौशल में दुनिया का सिरमौर था। संसार भर से लोग यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे। तभी उन की शिक्षा पूर्ण समभी जाती थी। यहाँ की जनता का—विशेषतः ब्राह्मणों का—चिरत्र भी बहुत ऊँचे दर्जे का था। इसी लिए मनु ने कहा है:—

एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्यजन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिच्तेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपना-अपना चरित्र संसार भर के लोग आकर सीखें।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि कहाँ-कहाँ से आ कर लोग यहाँ शिक्षा प्रहण करते थे। यहाँ रहते समय वे यहाँ की भाषा से प्रभावित होते थे। अनेक शब्द उन की भाषा में रम जाते थे। यहाँ के विद्वान् दूसरे देशों में जाते थे—शिक्षा देते थे; धर्म का प्रचार भी करते थे। इस से उनकी भाषा में इनके शब्द मिल जाते थे। परन्तु इस तरह कुछ संज्ञा शब्द मिल जाने से ही वे भाषाएँ 'भारतीय भाषा-परिवार' की नहीं बन गई। उन के चारो मूल तत्त्व 'अपने' वने रहे। वे भी वदल जाते, तब भाषा ही बदल जाती।

संचेप यह कि एक 'जाति' की एक भाषा होती है। यदि भाषा एक न हो, तो जाति एक नहीं । बन्दरों की भाषा का अध्ययन करने वालों ने वताया है कि विभिन्न जातियों के बन्दरों की भी भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं। भारत में आज कितनी भाषाएँ हैं! परन्तु सब में मूलतत्त्व समान हैं। संस्कृत भाषा ने भी सब को एक कर रखा है। दक्षिण की द्रावेड़ भाषाएँ भी संस्कृत से बँधी हुई हैं। संस्कृत भाषा ने एक 'जाति' बना रखी हैं—'भारतीय' 'हिन्दू' या 'हिन्दी'। 'आर्य' और आर्येतर का भेद अब नहीं है, पहले चाहे जो हो! द्रविड़ भी 'आर्य' हैं; पहले चाहे जो रहे हों। इसका कारण है, भारतीय भाषा को जीवन में उतार लेना । इस विशाल देश का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत से जुड़ा हुआ है। जैसे इधर नाम होते हैं-राजगोपाल, विजय राघव, सत्यमूर्ति आदि; उसी तरह दक्षिण भारत में। वैदिक, अवैदिक और व्राह्मण, सेहतर आदि सभी 'विद्याप्रकाश' नाम रखते हैं। लड़कियाँ सर्वत्र 'सीता' 'सावित्री' 'सुशीला' आदि हैं। एक ही जाति में सहस्रों मत-मजहब हैं; सहस्रों वर्ग हैं; परन्तु महाजातीय भापा (संस्कृत) ने सब को एक कर रखा है। सब मिल कर एक जाति, एक 'नेशन'—हिन्दुस्तानी। भारत का ईसाई भी 'महाराज सिंह' है, क्षत्रिय भी और सिख भी। यहाँ सिख लड़की भी 'अमृत कौर' है; आर्यसमाजी भी और ईसाई भी। कांत्रेस के प्रथम प्रेजीडेंट श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती ईसाई थे।

'एक जाति' भाषा बनाती है। यदि शासन के द्वारा उसे दुकड़ों में बाँट दिया जाए, तो वह अनेकता कृत्रिम होगी। युख्य संयोजक भाषा है। शासनिक कृत्रिमता एकजातीयता को नष्ट न कर देगी। इस देश में कितने छोटे-छोटे राज्य रहे; परन्तु 'जाति' सदा एक रही । आज भी तो लगभग डेढ़ दर्जन राज्य अलग-अलग हैं न ! शासन-भेद हैं; परन्तु जाति एक हैं—हिन्दू, हिन्दी, हिन्दु-स्तानी, भारतीय । नैपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं; परन्तु जातीयता हमारी और उसकी एक हैं । शासन-भेद जातीयता में भेद नहीं कर सकता ।

यदि किसी देश में पैदा हो कर कोई किसी दूसरे देश की भाषा को जीवन में उतार ले, तो जाति-भेद हो जाएगा। एक घर में पैदा हुआ लड़का दूसरी जगह गोद चला गया समिमए। यह भगड़े की जड़ है। दूसरी भाषा के वे भक्त यदि वहीं चले जाएँ, तब और बात! परन्तु यदि ऐसा न हुआ, तो भगड़ा होगा। एक न्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं—एक जाति में दो विजातीय भाषाओं को जगह नहीं। किसी भाषा का पढ़ना-लिखना एक बात है और उसे जीवन में उतार लेना—अपने बचों के नाम तक उस भाषा में रखना—दूसरी वात है। यह जातीयता (नेशनेलटी) का परित्याग है।

चीन और जापान की अधिकांश जनता बौद्ध है। वहाँ के 'अपने' मूल मत—सम्प्रदाय भी हैं। ईसाई भी हैं। चीन में करोड़ों मुसलमान भी हैं। परन्तु यह नहीं कि चीनी या जापानी बौद्ध ( बुद्ध के इस देश ) भारत की भाषा में अपने नाम रखें! ऐसा करने से वे गिरे हुए समझे जाएँगे; राष्ट्रद्रोही समझे जाएँगे! यही स्थित मुसलमानों की और ईसाइयों की है। सब के नाम चीनी भाषा में। जापानियों के नाम जापानी भाषा में, चाहे जिस मत-मजहब के वे हों। भाषा की जीवनगत एकरूपता ने ही चीनी जाति को अखण्ड बना रखा है। वहाँ कभी भी मुसलमानों में और बौद्धों में मगड़े नहीं हुए। उनमें परस्पर व्याह होते हैं; जैसे अपने यहाँ सनातनी और आर्यसमाजी में; जैन अप्रवाल और वैष्णव अप्रवाल में; या सिख खत्री और साधारण खत्री में। मजहब जातीयता में; बाधा नहीं डालता। जातीयता का जीवन है भाषा। वह अपनी 'जातीय भाषा' परम्परा-प्राप्त होती है। विभिन्न

प्रदेशों को, मत-मजहवों को और वर्गी को वह एक बनाए रखती है। चाहे दुनिया भर की भाषाएँ कोई सीखे, जीवन में अपनी भाषा रहेगी।

इसी का निर्देश 'न्यायवार्तिक' के उस उद्धरण में है।

# १०. शब्द पहले वने कैसे?

यह तो ठीक कि आपस में तै कर के, 'समय' कर के निश्चय किया गया कि 'इस शब्द से अमुक अर्थ सब को सममना चाहिए।' ऐसा करते-करते भाषा बन गई। परन्तु पहले इतना बोलना-सममना कैसे आ गया कि 'इस शब्द से अमुक अर्थ सब को सममना चाहिए!' यह एक ऐसी समस्या है, जो उलमन में डालती है। मनुष्य-बुद्धि बहुत तेज है और वह तिल का ताड़ बना देती है। परन्तु पहले तिल तो चाहिए ही! कुछ आधार चाहिए। वह भाषा का मूल आधार मनुष्य को कैसे मिला, यह सोचने की बात है।

इस पर कल्पना या अटकल ही काम दे सकती है। पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ कल्पनाएँ की हैं। वे जँचती भी हैं।

भाषा में छुछ तो भावाभिव्यंजक ऐसे शब्द हैं, जो नैसर्गिक कहे जा सकते हैं; क्योंकि विशेष-विशेष स्थिति में ये स्वतः मुँह से निकल पड़ते हैं; जैसे—आह, ओह, अहा, ऐ, ए, ओ; आहि। दुःख-क्लेश में 'आह' मुँह से निकलता है। आश्चर्य या उद्देग आदि में 'ओह' ध्विन निकल पड़ती है। हर्ष के उद्देग में 'अहा' ध्विन सुनाई देती है। आश्चर्य या प्रश्न में 'ऐं' शब्द निकलता है। किसी को अभिमुख करने के लिये 'ए' 'हे' 'ऐ' 'ओ' जैसे शब्द मुँह से निकलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द भाषा में गृहीत हैं। सभी भाषाओं में ऐसे शब्द हैं। ये तो स्वतः प्राप्त हैं, नैसर्गिक हैं। ज्यों के त्यों ले लिए गए। अर्थ-संकेत नहीं करना पड़ा। जो जिस भाव की व्यंजना के लिए निकलता है, उसका उसी के लिए

भाषा में प्रयोग होता है। सो, मनुष्य की भाषा में प्रयत्न-पूर्वक ये शब्द नहीं लाए गए हैं; स्वतः आ कूदे हैं; अपने-आप पके-पकाए फल की तरह टपक पड़े हैं। यो स्वतः निपतन होने के कारण ही कदाचित् इन्हें 'निपात' कहा गया हो!

परन्तु अन्य शब्द कैसे बने ? अटकल है कि बहुत से शब्द अनुकरण पर वने हैं। सुना, एक पक्षी 'का का' ज़ैसी आवाज करता है; तो मनुष्य ने भी अनुकरण में 'का' की ध्वनि की। ऐसी ध्वनि के आगे एक और वर्ण 'क' जोड़ना भी आ गया। यों 'काक' शब्द बन गया। जो 'का का' की आवाज करता हैं; वह 'काक'। 'घू घू' की ध्वनि करने वाला 'घूक'—उल्लू पक्षी | 'भे भे' की ध्वनि करने वाला 'भेक'—मेढक । मेढक की ध्वनि को कोई-कोई 'टर्र टर्र' कहता है; कोई 'में में'। 'अञ्यक्त वाक्' हैं; वर्ण स्पष्ट नहीं हैं। देखा, एक कीड़ा सरसराता हुआ सर से निकल गया। तो 'सर' शब्द उस तरह निकल जाने के लिए बना लिया, जिस के 'सर्ति' जैसे विभिन्न रूप आगे बने। उस तरह सरसराते हुए निकल जाने वाले कीड़े का नाम 'सपे' रखं लिया। 'का का' 'भे भे' या 'सरसर' की ध्वनि सुनने वालों को अपने ही किसी साथी के मुहँ से वैसी अनुकरणात्मक ध्वनि सुनते ही (स्वतः) अर्थ-बोध हो गया। समम लिया 'काक' 'भेक' 'घूक' 'सपे' तथा 'सर' या 'सरति' का क्या अर्थ है। एक तरह के बाँस होते हैं, जो हवा भरने से 'सूँ सूँ' या 'वंश-वंश' जैसी ध्वनि करते हैं। उसी अव्यक्त ध्वनि को कोई 'सूँ सूँ' कहता है, दूसरा 'वंश् वंश्' भी कह सकता है। 'से मे' और 'टर्र टर्र' में कितना अन्तर है ? अव्यक्त ध्वनि ही ठहरी! इच्छानुसार शब्द गढ़ लिए गए। वैसी ध्वनि करने वाले 'वंश' नाम पा गए। बाद में वैसी ध्वनि न करने वाले भी 'वंश'।

ऐसा करते-करते छुछ शब्द बन गए और चल पड़े। बहुत आगे किर इन शब्दों का विकास हुआ, संवर्द्धन हुआ।

# ११. भाषा का विकास

धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ । ऊपर से सूखी पत्ती गिरने से 'पत् पत्' की ध्विन सुन कर गिरने के अर्थ में उस ( 'पत्' ) शब्द का प्रयोग होने लगा । आगे उसके 'पतित' और 'पितब्यित' तथा 'अपतत्' जैसे विभिन्न रूप वने, जिन से केवल 'गिरना' ही नहीं; गिरने का समय भी सूचित होने लगा । फिर 'पतिस' 'पतािम' जैसे रूप-सेट कर के यह सूचित किया जाने लगा कि गिरने वाला है कौन । 'पतित' में एक 'न' लगाकर 'पतिन्त' बना लिया, यह सूचित करने के लिए कि गिरने वाले बहुत हैं।

'काक' की ध्वनि के लिए 'कायति' कहा गया। कर्कश ध्वनि 'काक' की होती है। इसके विपरीत मधुर ध्वनि के लिए 'गायति' बना लिया। पहले शब्द मात्र बनेः 'सपः, भेकः' कह कर ही काम चलाते थे। अँगुलियों को संपुटित करते हुए कहा—'काकः भेकः' तो पूरा वाक्य लोग समभ लेते थे कि 'कौए ने मेढक को पकड़ लिया'। परन्तु सर्वत्र इस तरह नहीं समका जा सका। 'राम:-गोविन्दः' कह कर वैसा संकेत करने पर सन्देह रहेगा कि किस ने किस को पकड़ा। कम से सर्वत्र काम चलता नहीं और संकेत-प्रह भी कर्ता-कर्म के लिए था नहीं! इस असुविधा की दूर करने के लिए 'रामः' 'रामम्' 'रामेण' रामात्' जैसे शब्दों का विकास हुआ और कर्ता-कर्म आदि की पृथक् स्पष्ट प्रतिपत्ति होने लगी। 'रामः गोविन्दं पश्यति' या 'गोविन्दं रामः पश्यति' चाहे जैसे बोलो, अर्थ स्पष्ट—'राम गोविन्द को देखता हैं'। यो ही करण, अपादान, अधिकरण और संबन्ध आदि प्रकट किए जाने लगे। पहले वैसे ही काम चलता था—'काकध्वनिः'। समभ लिया जाता था— 'काक की ध्वनि'। आगे विस्तार हुआ, शब्द का विकास हुआ। संवन्य प्रकट करने के लिए 'स्य' जोड़ने लगे—'काकस्य ध्वनिः' यों सुव्यवस्थित प्रयोग हुए। कर्ता, कर्म आदि ध्वनित करने के लिए 'काकस्य ध्वनिः' 'काकस्य ध्वनिम्' जैसा बोलने लगे; परन्तु संवन्ध ऐसी जगह स्वतः प्रकट हो जाता था; इस लिए (पहले

की तरह ही ) भेदक 'काक' के आगे 'स्य' को जोड़े विना भी 'काकध्विनः' 'काकध्विनम्' जैसा बोलना भी जारी रहा। जव लिपि का आविष्कार हुआ और साहित्य-रचना छुक्त हुई, तो भाषा-संवन्धी विधि-विधान (व्याकरण आदि) वने। साहित्य में प्रयोग 'काकध्विनः' और 'काकस्य ध्विनः' यों दोनो तरह के होते रहें। 'काकध्विनः' भी एक 'पद'; दो शब्दों से बना हुआ समक्ता गया, क्योंकि कर्तृत्व आदि अन्तिम अंश से ही प्रकट होता है। व्याकरण में वतलाया गया कि 'काकध्विनः' समस्त पद है, दो शब्दों का 'समास' है। दोनों को एक साथ लिखने की चाल चली। एक 'पद' जितने भी शब्दों का, उन सब की अविच्छिन्न शिरोरेखा। 'काकस्य ध्विनः' को फिर लोग मूल प्रयोग समक्तने लगे और 'काकध्विनः' को वाद में चला समक्तने लगे। वस्तुतः 'काकध्विनः' पहले चला होगा, जिसका 'व्यास' या विस्तार है—'काकस्य ध्विनः'। 'काकध्विनः' समास, या संच्लेप है।

और तरह से भी शब्द-विकास हुआ। कुछ शब्द आगे चल कर घिसते गए। 'मानव' के आगे 'ता' लगा कर विकसित रूप 'मानवता' एक विशेष अर्थ में चला। मानव का स्वरूप, या तत्त्व—'मानवता'। यों 'मानव' का विकसित शब्द ही अर्थ-विशेष में 'मानवता' है। 'गायित' जिस सूल शब्द का विकास है, उसी का 'गायक' भी है। इन विभिन्न विकास-श्रेणियों के नाम व्याकरण में 'तद्धित'—'कुद्न्त' जैसे शब्दों से समभाए गए हैं।

'मानव' से 'मानवता' व्याकरण में तद्धित-श्रेणी का शब्द है। 'ता' प्रत्यय है। 'मानवता' की ही तरह 'दानवता' 'पशुता' आदि शब्द बने, बनते-चलते हैं।

परन्तु मूलतः 'ता' क्या चीज है ? यह प्रत्यय वना कैसे ? प्रत्यय 'ता' इस लिए कि इसका प्रयोग 'मानवस्य ता' 'दानवस्य ता' यों संज्ञा-रूप से नहीं होता है । परन्तु इसका मूल रूप कदाचित् संज्ञा ही था—'ताति'। वेद-भाषा में 'शिवतातिः' जैसे

प्रयोग हुए हैं, जो आगे की संस्कृत में नहीं हैं। 'ताति' सिंजा ही जान पड़ती है। 'शिवतातिः' का अर्थ है—शिवत्वः शिव का तत्त्र या स्वरूप। 'त्व' प्रत्यय है, क्योंकि 'तत्त्व' की तरह इस का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। 'ता' 'त्व' आदि प्रत्यय हैं; ठीक। परन्तु 'ताति' पर सोचने से यह संज्ञा जान पड़ती है, जिस से आगे 'ता' जैसे प्रत्यय बने। यो 'शिवतातिः' वस्तुतः एक सामासिक शब्द बैठता है। यदि इसे संज्ञान मान कर प्रत्यय ही मानें, तव 'शिवतातिः' तद्धित-प्रयोग है ही। पाणिनि ने 'शिव-तातिः' में 'ताति' प्रत्यय ही माना है। उस समय तक 'ताति' का संज्ञा-रूप से प्रयोग उड़ गया होगा।

इसी 'ताति' शब्द का प्रथम 'त्' उड़ गया और 'आति' रह गया। 'अरि' के साथ 'आति' जोड़कर 'अराति' शब्द बना। 'अरि' का अन्त्य स्वर उड़ गया। 'अराति' का अर्थ है 'शत्रुता'। 'अरिताति' से 'अराति' सुगम शब्द है। 'अर्थ्याति' भी ठीक न रहता; इस लिए 'अराति'। संभव है, कभी 'अर्थ्याति' भी रहा हो। परन्तु आगे चल कर 'लौकिक' संस्कृत में यह 'आति' प्रत्यय लुप्त हो गया! फलतः 'अराति' का अर्थ लौकिक संस्कृत में 'शत्रुता' नहीं, 'शत्रु' मात्र होता है।

वैदिक संस्कृत में 'ताित' का 'आित' रह गया था। लेंकिक संस्कृत में 'ताित' का 'ति' घिस कर उड़ गया और 'ता' मात्र रह गया—शिवता, मानवता। 'ताित' स्त्रीवर्गीय शब्द था; इस लिए उसके विकास 'आित' तथा 'ता' भी स्त्रीवर्गीय ही रहे।

विभिन्न जनभाषाओं में (प्राक्टतों में) 'ताति' वरावर चलता रहा और हिन्दी में आते-आते वह 'ताई' वन गया। 'ताति' के 'ति' से 'त्' का लोप—'ताइ'। हिन्दी दीर्घान्त प्रवृत्ति रखती है, इस लिए 'ताइ' को 'ताई' रूप। यह 'ताई' हिन्दी का तद्धित प्रत्यय है, जो 'कासों कहीं निज मूरखताई' आदि प्रयोगों में रपष्ट है। 'सुन्दरताई कहा मैं कहीं' जैसे प्रयोग हिन्दी-परिवार में दुर्लभ नहीं हैं।

आगे चलते-चलते 'ताई' का 'आई' मात्र अंश रह गया, वहीं स्त्रीवर्गीय—'देखी चतुराई तुम्हारी'। चतुराई-चतुरता। 'तरुणाई जब अँगड़ाने लगी'। तरुणाई-तरुणता, तारुण्य। इसी तरह 'सुघराई' आदि।

हिन्दी ने इस 'आई' से अन्यत्र भी काम लिया—लिखाई, पढ़ाई, कमाई आदि क़दन्त शब्द भी इससे यहाँ वनते हैं। व्याकरण में 'लिखाई' आदि भी 'भाववाचक' संज्ञाएँ कहलाती हैं। 'आई' भावप्रत्यय है ही। 'तरुणाई' आदि 'तद्धित भाववाचक' और 'लिखाई' 'पढ़ाई' आदि 'क़दन्त भाववाचक'। और 'हमारी लिखाई दो' यहाँ 'लिखाई' का मतलब है—लिखने की मजदूरी। 'पढ़ाई हो रही है' यह 'पढ़ाई' भाववाचक संज्ञा 'ताति' की 'आई' से संभव है; पर 'हमारी लिखाई दो' में 'आई' भिन्न स्रोत से है। 'मजदूरी' में जो 'ई' प्रत्यय है, वह भी 'आई' का घिसा हुआ रूप है। 'आ' उड़ गया। यह 'ई' भी स्त्रीवर्गीय है। भाववाचक संज्ञाएँ—कारीगरी, चित्रकारी, किसनई; आदि 'ताति'-वंशीय 'ई' से हैं।

एक 'ई' अलग है, जो संज्ञाओं से विशेषण आदि बनाती है—ज्ञानी सन्तति, मेहनती मजदूर, पशियाई सभ्यता, हिन्दू-सभाई जलसा आदि। यह 'ई' प्रत्यय संस्कृत 'इन्' से हैं। न् का लोप और 'इ' को दीर्घता। खैर, इस तरह भाषा का विकास हुआ। शब्द बढ़े, विकसित हुए।

बहुत से शब्द लाक्षणिक पद्धित पर बने-बढ़ें। 'वंश' शब्द (ध्विनिमूलक) वन जाने पर आगे 'कुल' के अर्थ में भी चलने लगा। वंश (बाँस) में थोड़ी-थोड़ी दूर पर पर्व या पोरें होती हैं। इसी तरह 'कुल' में पीढ़ियाँ होती हैं। ये पीढ़ियाँ वाँस के पर्वों की ही तरह कमशः चलती जाती हैं। इस सादृश्य से लोग 'कुल' को भी 'वंश' कहने लगे। 'कुल' शब्द का देश-विशेष में प्रयोग होता है बहुतों के योग, या जोड़, या समूह के अर्थ में। वंश में भी बहुतों का जोड़ या मेल होता है। यह भी 'कुल'। संभव है; 'कुल' का स्वतंत्र ही उद्भव हो।

'पोला' एक विशेषण हैं। कैसे बना ? 'फुल्ल' से 'फूला' हैं। 'फुल्ल' और 'फूला' कृदन्त विशेषण हैं। फूलना एक किया है; किसी चीज का विकसित होना। परन्तु 'पोला' कृदन्त विशेषण नहीं हैं कि इसे 'फुल्ल' का वंशज माना जाए। शब्द-विकास समम्मते-सममाते शब्द के रूप-साम्य पर ही सब कुछ निर्भर न समम्म लेना चाहिए, अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। 'शब्दसामान्या-दर्थसामान्यं नेदीयः'—शब्द-सादृश्य की अपेक्षा अर्थ-सादृश्य अधिक समीप सममा जाता है। 'फूलना' की तरह 'पोलना' कोई किया नहीं है। चीज पहले कड़ी या संकुचित होती है, जो फूल जाती है, या फूलती है। चने फूल कर बड़े और नरम हो जाते हैं। कली फूल कर 'फूल' बन जाती है। इस तरह कोई चीज 'पोल कर' रूपान्तरित नहीं होती।

तो फिर 'पोला' राव्द कैंसे बना ? लाक्षणिक पद्धति से, सादृश्य-संबन्ध से । लंबे वंश का है ।

'पोल' राव्द का बना यह 'पोला' विशेषण है। 'पोल' का अर्थान्तर में विकास 'पोला'। व्याकरण की भाषा में कहा जाएगा कि 'पोल' राव्द से 'अ' प्रत्यय और सवर्ण-दीर्घ हो गया है। 'पोल'-अवकाश, शून्यता। जिसमें पोल हो, वह 'पोला'।

ठीक, मान लिया। परन्तु यह 'पोल' शब्द कहाँ से आया? उत्तर है कि लाक्षणिक प्रयोग से इसका जन्म हुआ है। जयपुर आदि में बड़े फाटक को 'पोल' आज भी कहते हैं—'चाँद पोल' 'सूरज पोल'। इन फाटकों से बड़े-बड़े हाथी (होदे सहित) निकलते-पैठते हैं। इनके अवकाश या शून्य प्रदेश को भी 'पोल' कहने लगे; लक्षणा से। आगे जहाँ भी ऐसा अवकाश या शून्यता दिखाई दी, सर्वत्र 'पोल' शब्द चल पड़ा। इसी 'पोल' से 'पोला' वना है।

'पोल' का निकास 'पोर' से है—'सिंहपौर चढ़ि टेरें जसोदा, लै ले नाम कन्हैया'। सिंहपौर-सिंहद्वार, वड़ा फाटक। फाटक को 'पौर' कैसे कहने लगे, विचारणीय है।

शहर के परकोटे में लगे बड़े फाटकों को 'पौर द्वार' कहते थे। 'पुर' से 'पौर'। पुर का द्वार-'पौर द्वार'। 'पौर' विशेषण है, द्वार का। आगे चलते-चलते विशेष्य के बिना ही, केवल विशेषण ('पौर') ही उस अर्थ को देने लगा। 'पौर द्वार' के लिए 'पौर' मात्र चलने लगा। इसी का स्त्रीवर्गीय रूप 'पौरी' है और पौर पर पहरा देने वाला 'पौरिया'। 'पौर' से 'पोल'; जयपुर की ओर।

केवल विशेषण से विशिष्ट अर्थ निकलने लगता है। 'संस्कृत भाषा' की जगह केवल 'संस्कृत' चलता है और 'हिन्दी भाषा' की जगह 'हिन्दी'।

'संस्कृता भाषा'। 'संस्कृता' विशेषण (भाषा का)। 'संस्कृता' स्त्रीवर्गीय। परन्तु केवल विशेषण ही जब उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा, तब 'संस्कृतम्' तृतीय वर्ग में प्रयुक्त होने लगा। संस्कृता भाषा—'संस्कृतम्'। इसी तरह 'नीलमणि' के अर्थ में 'नीलम्' चला, जो सस्वर करके 'नीलम' है।

इसी तरह शब्दों का विकास होते-होंते पूर्ण भाषा बन गई। प्रयोग-वैशिष्ट्य से भी भाषा में शक्ति बढ़ी है। प्रयोग-वैशिष्ट्य का विवेचन साहित्यशास्त्र का विषय है। साधारण प्रयोग से शब्दों में जो रूपान्तर होता है, वह व्याकरण का विषय है। देश और काल के भेद से शब्दों में जो परिवर्तन होता है, उसका विचार भाषा-विज्ञान में होता है। उच्चारण-यन्त्रों के पूर्ण विकास के अभाव में जो (बच्चों आदि के बोलने में) शब्दों का रूपान्तर होता है, उस पर भाषाविज्ञान में विचार नहीं किया जाता।

भाषा की उत्पत्ति और विकास की यह संक्षिप्त चर्चा हुई। आगे यह सब विस्तार से समभाया जाएगा।

# दूसरा अध्याय

## शब्द-निरुक्ति की प्रक्रिया

निरुक्त शास्त्र में शब्दों के विकास पर विचार किया जाना है। जीवित या प्रचलित भाषा में परिवर्तन हुआ करता है। देश, काल तथा पात्र के भेढ़ से शब्दों के उचारण में अन्तर आया करता है; क्योंकि उचारण-यन्त्रों की भिन्नरूपता शब्दों की स्वरूप-भिन्नता में कारण है। हम लोग जिस सिक्ने को 'पैसा' कहते हैं, उसी को पंजाब में 'पैहां' कहते हैं। स्पष्ट है कि 'पैसा' से 'पैहां' भिन्न राव्द नहीं हैं; किर भी भिन्न हैं; स्परूप-भेद हैं। अंग्रेजी के देश (इगलैंड) में जो प्रतिष्ठा-सूचक शब्द (सर) है, हमारे 'श्री' शब्द का ही घिसा-घिसाया रूपान्तर हो, तो क्या अचरज की वात है ? वैसे 'सर' हमारे यहाँ भी वहुत पहले से है, जो पंचों में 'सरपंच' से स्पष्ट है। वही 'सर' जर्मनी में जा कर 'हर' हो गया ! हमारे देश का 'सप्त' ईरान में 'हप्त' हो जाता है और हमारा 'सम' वहाँ 'हम' वन जाता है। एक ही देश में, और एक ही काल में भी, एक ही आपा के एक शब्द में अनेक-रुपता हम देख सकते हैं। संस्कृत का 'दश' हिन्दी में 'दस' बन गया और यही 'दस' किर 'दहाई' तथा 'दहले' में अपने 'स' को 'ह' वनाए हुए है। काल-भेद से भी भाषा में इसी तरह परिवर्तन होता है। जिस शब्द को हम पहले 'ष्ट्रप्ट' बोलते थे, उसे हिन्दी में आज 'पीठ' वोलते हैं। देश, काल तथा अन्य ऐसे ही कारणों से शव्द में जो परिवर्तन होता है, अर्थ में जो विकास होता है, उसी के विचार को 'निरुक्त' कहते हैं। पात्र-सेंद जो शब्द-सेंद होता है, उस पर यहाँ विचार नहीं होता। छोटा वचा 'सव' को 'छव'

कहता है और 'रोटी' को 'लोती' कहता है; पर यह शटद-भेद 'भाषाका विकास' नहीं कहला सकता और इसी लिए निरुक्त में इस श्रेणी के शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। कारण, वह उचारण-भेद स्थायी नहीं है। दो वर्ष वाद वही बचा उन्हीं शब्दों को 'सव' तथा 'रोटी' के रूप में बोलने लगता है। हाँ, यह अवश्य सोचा जा सकता है कि बचा 'स' को 'छ' तथा 'र' को 'ल' क्यों बोलता है। उसके उचारण-यन्त्र में क्या कमी-कमजोरी है। सो, यह विषय निरुक्त से अलग पड़ कर अन्य विषय बनता है। संचेप यह कि देश, काल या प्रयोग के भेद से शब्दों के रूप में या अर्थ में जो विकास होता है, वही निरुक्त-शास्त्र का अभिषेय है।

शब्द का परिवर्तन मुख्यतः चार तरह से हो सकता है— १—वर्ण का आगम, २—वर्ण का विपर्ययय या व्यत्यय, ३—वर्ण का विकार, ४—वर्ण का नांश या लोप।

अर्थ-विस्तार तो अनन्त है। उसकी श्रेणियाँ नहीं बनाई जा सकतीं। इसी लिए अर्थ विकास के वैसे भेद नहीं किए गए। सो, चार तरह का शब्द-परिवर्तन और पाँचवाँ अर्थ-परिवर्तन निरुक्त-शास्त्र में विचारणीय है। इसी को पूर्वाचारयों ने संचेप में कह दिया है—

वर्षानिपर्यः/

वर्णागमो वर्णविपय्ययश्च,
द्वी चाऽपरी वर्णविकारनाशी।
धातोस्तदर्थातिशयेन योगः,
तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्॥

'धातोस्तद्धीतिशयेन योगः'— धातु का अधीतिशय (अर्थ-विशेष) से योग। यहाँ 'धातु' का ही उल्लेख हैं, जो लक्षणा से हमें शब्द-मात्र पर समम्मना चाहिए। धातु ही नहीं, संज्ञा-विशेषण आदि के अर्थों में भी अतिशय का आधान होता है। संस्कृत में लक्षणा की भी जरूरत नहीं; क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक शब्द को 'धातुज' मानते हैं। यास्क यही मान कर चले हैं। तव 'धातु' कहने से शब्दमात्र का श्रहण हो ही गया। आगे के पृष्ठों में यही सब विस्तार से कहा जाएगा। उपक्रम में इतना समक्त लीजिए कि 'वर्ण' के दो मेद हैं—स्वर तथा व्यंजन। कभी वर्ण का आगम हो जाता है, न जाने कहाँ से कोई अक्षर आ कर कूद पड़ता है और जम जाता है। 'कर्म' की स्थिति है 'क र्म'। अर्थात् 'र' में कोई स्वर नहीं है। परन्तु काल-क्रम से एक 'अ' वीच में आ कूदा और 'र' को सहारा देकर वैठ गया। 'र' आगे के 'अ' में मिल कर 'र हो गया और 'करम' वन गया। यो स्वरागम हुआ। इसी तरह 'हर्म्य' का 'हरम' वन गया। यो स्वरागम हुआ। इसी तरह 'हर्म्य' का 'हरम' वन गया। 'य' का लोप और 'र' के आगे 'अ' का आगम—'हरम'—राजमइल। व्यंजन का आगम सस्वर भी होता है और अकेले भी। 'बताना' से 'बतलाना' बन गया। वीच में 'ला' आ गया। इसी तरह 'कहलाना' भी है। 'कहना' की प्रेरणा 'कहाना' है। एक 'ला' और आ धमका—'कहलाना'। यही सव 'वर्णागम' है।

स्वर या व्यञ्जन वर्णों के इधर-उधर होने को, स्थान-परिवर्तन को 'वर्ण-विपर्व्यय' या 'वर्ण-व्यत्यय' कहते हैं। संस्कृत में 'हिंस' से 'सिंह' वन गया। 'स्' इधर और 'ह' उधर। स्वर जहाँ के तहाँ जसे रहे। 'सिंहो वर्ण-विपर्व्ययात'। सोचने से पता लगता है कि संस्कृत के 'नख' आदि शब्द भी वर्ण-विपर्व्यय से ही बने हैं; यद्यपि इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 'खन' धातु 'खोदने' अर्थ में है। जिससे खोदें, 'खनन' करें, वह 'खन'। जानवर नाखूनों से ही मिट्टी खोदते हैं। मनुष्य ने खोदना तो छोड़ दिया है, पर खुरचता तो है ही। ये 'खन' प्रकृति ने अँगुलियों के अप्र साग में जड़ दिए हैं, जो आगे चलकर—वर्ण-व्यत्यय से—'नख' हो गए।

एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आ जाए; या एक वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में परिणत हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे 'वर्ण-विकार' कहते हैं। 'पैसा' का 'पैहा' हो गया, तो हम कहेंगे, वर्ण-विकार हुआ। 'स' का 'ह' हो गया। 'काक' का 'काग' वन गया, तो 'वर्ण-विकार' हुआ।

वर्ण का नाश या लोप तो स्पष्ट ही है—िकसी 'शब्द' से किसी अक्षर (स्वर या व्यंजन) का एकदम लुप्त हो जाना। संस्कृत 'स्नेह' का 'स्' उड़ गया और अवधी तथा व्रजभाषा में 'नेह' रह गया। पूर्वी हिन्दी के 'हमार' का 'ह' उड़ गया, बंगाल पहुँचते-पहुँचते, और 'ह' के वियोग से तदाधार 'अ' ने लम्बी साँस खींची—'अ' से 'आ' हो गया। 'हमार' का बन गया—'आमार'। यही सब शब्द-विकास का विषय है।

अर्थ में फेर-फार हो जाने को अर्थ-विकास कहते हैं। उदा-हरण के लिए संस्कृत की 'पच्' धातु का हमारे यहाँ—(हिन्दी में )—अर्थ-विशेप में प्रयोग हुआ। हिन्दी में कोई भी धातु व्यंजनान्त नहीं हैं, सब सस्बर हैं। संस्कृत की 'पच्' हमारे यहाँ 'पच' हो गई और अर्थ भी कुछ और हो गया। जिंदरामि द्वारा जीर्थ्यमाणता में 'पचने' का प्रयोग होता है-- 'जो जल्दी पच जाए, सो खाओ।' साधारण आग के द्वारा पकाने के अर्थ में यहाँ शब्दान्तर चलता है—'पकाना'। पकाना का कर्मकर्न्ट रूप है 'पकना'। यानी हिन्दी ने 'पच्' के मूलार्थ में 'पका' धातु रखी —'च' को 'क' वनाया और 'आ' अन्त में लगाया। यो 'पका' मूल थातु हुई, जिसका कर्म-कर्नु रूप 'पक' हुआ। 'राम दाल पकाता हैं और 'दाल पक रही है'। 'पकाना' प्रेरणार्थक रूप नहीं है, जैसा कि अनेक वैय्याकरणों ने समम रखा है। 'पकाना' हिन्दी की मूल थातु, जिसकी प्रेरणा 'पकवाना' और जिसका कर्म-कर्त रूप 'पकना' । पर ये सब व्याकरण की बतिं हैं । हमें निरुक्त-शास्त्र से सम्बद्ध चर्चा करनी है।

कहने का तात्पर्य यह कि देश-काल आदि के भेद से जैसे शब्दों के रूप में विकास होता है, उसी तरह उनके अर्थों में भी। आगे के पृष्टों में शब्द-विकास के उपर्युक्त चारो भेद और पाँचवाँ अर्थ-विकास विस्तार से सममाया जाएगा।

## वणीगम

अब हम निरुक्त का विषय व्यौरेवार रखेंगे, जिससें उपकान्त 'वर्णागम' को ही पहले ले रहे हैं। आगम (आमदनी) पहले, फिर और कुछ देखा जाता है। कदाचित् इसी लिए, 'आगम' को माङ्गलिक समभ कर निरुक्ताचार्यों ने उचित शीर्षस्थान दिया है। उचारण-सौकर्य, माधुर्य-संपादन आदि के लिए किसी शब्द में कोई वर्ण बाहर से आ मिलता है; यही 'वर्णागम' है। वर्णागम, वर्ण-लोप आदि पर विचार करने से पहले हम यदि एक वार वर्ण-स्थिति पर विचार कर लें, तो अच्छा होगा। कारण, वर्णों की जो श्रेणियाँ, स्थान-प्रयत्न आदि के साम्य से, निर्धारित की गई हैं, उनका विशेष महत्त्व है। सम्पूर्ण भाषा-सृष्टि में वर्ण-व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। इस देश में ही वर्ण-व्यवस्था देखने में आती है। इतर देशों में यह वात नहीं। 'अ' के बाद 'व' आ जाना क्या अर्थ रखता है ? एक स्वर और दूसरा व्यंजन ! जैसे एक रथ में एक और घोड़ा और दूसरी ओर वड़ा गधा ( खबर ) जोत दिया गया हो; या बैल और भैंसा ! हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। स्वर अलग, व्यंजन अलग। फिर स्वरों तथा व्यञ्जनों में भी अवान्तर स्थिति-विशेष। ये सब् मिल कर भाषा का सृजन करते हैं।

'वर्ण' अक्षर को कहते हैं। 'अक्षर' शब्द का वह अंश, जिस के दुक हे न हो सकें। 'कपड़ा' एक पद है, जिसे 'हिन्दी-व्याकरणों' में लोगों ने 'शब्द' कहा है। इस पद के मोटे रूप से तीन दुक है किए जा सकते हैं—क, प, ड़ा। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर छह दुक हे हो जाते हैं—'क् अ प अ ड् आ'। परन्तु क, प तथा ड् का उचारण हम नहीं कर सकते, जब तक उन में अ, आ, या इ, ई आदि कोई स्वर न लगा लें। अ, आ आदि का उचारण स्वतन्त्र रूप से भी कर सकते हैं। इसी लिये ये 'स्वर' कहलाते हैं। क्, ख, ग आदि व्यंजन हैं, जिन के साथ साधारणतः 'अ' लगा रहता है, उचारणार्थ।

३ भा० वि०

स्वरों के दो भेद हैं—(१) मूल स्वर और (२) संयुक्त स्वर । अ, इ, उ, उद्य (और संस्कृत में 'लू' भी) मूल स्वर हैं। ए. ओ, ऐ ओ वे चार संयुक्त स्वर हैं। 'अ' और 'इ' मिल कर 'ए' वनता है और 'अ'-'उ' मिल कर 'ओ'। इसी तरह ऐ और ओ भी। परन्तु इन संयुक्त स्वरों की भी सत्ता अलग मान ली गई, दो-दो का 'फेडरेशन'-एक इकाई। तब हिन्दी में आठ स्वर हुए, चार मूल स्वर और चार संयुक्त।

स्वरों की ही तरह वर्गीय व्यंजन ('क' से 'म' तक के अक्षर) भी 'मूल' और 'संयुक्त' इन दो श्रेणियों में वाँटे जा सकते हैं। वर्गी के प्रथम, वृतीय और पंचम अक्षर 'मूल व्यञ्जन' हैं। परन्तु वर्गीय दितीय तथा चतुर्थ अक्षर 'संयुक्त' हैं। कारण, क् के साथ ह मिलने से 'ख' और गू के साथ उसे रखने से 'घ' चन जाता है। संस्कृत-व्याकरण में अनेक जगह गू और ह को मिला कर 'घ' तथा 'द्' और 'ह' को मिला कर 'घ' वनने-चनाने का उल्लेख हैं। यदि वहाँ से (घ, घ आदि से) ह को अलग कर लिया जाता है, सिध-विच्छेद कर दिया जाता है, तो किर यही गू और द् शेष रह जाता है। सो, वर्गीय अक्षरों के दितीय तथा चतुर्थ 'संयुक्त व्यञ्जन' स्पष्ट हैं। वर्गीय पञ्चमाक्षर 'संयुक्त' नहीं हैं; यश्वि वे 'दिस्थानीय' हैं। परन्तु दिनीय-चतुर्थ अक्षरों की संयुक्तता प्रत्यक्ष है। आगे इस प्रकरण में यह चीज पग-पग पर सामने आएगी; इसी लिए इतना लिखा गया।

य, र. ल, य, ये चार अक्षर 'अन्तःस्थ' कहलाते हैं, जिन्हें ( विसर्ग-ले!प से ) 'अन्तस्थ' भी कहते हैं। ये बीच में आते-जाते रहते हैं न ! 'पठित' की प्रेरणा हुई, तो बीच में 'य' आ गया—'पाठयति'। हिन्दी में 'सोता है' की प्रेरणार्थक स्थिति— 'मुलाता है'। 'ल' अन्तःस्थित हैं। 'माँगता है' की प्रेरणा में 'मंगवाता हैं। 'व' बीच में विराजमान है। 'र'भी बीच में हुदता हैं, आगे देखेंगे ही। एक बात और हैं इनका नाम 'अन्तःस्थ' होने

में कारण। ये (य, व, र तथा ल) व्यंजन तो हैं; पर इ, उ, ऋ से (तथा संस्कृत में 'लु' से भी) बहुत मेल रखते हैं। इ, उ, ऋ और लु का प्रतिनिधित्व बराबर य, व, र तथा ल किया करते हैं और इन के स्थान को वे स्वर भी लिया करते हैं। यह चीज संस्कृत में भी है और हिन्दी में भी। जाइ—जाय, होइ—होय आदि में आगे आप देखें गे ही। सो, व्यंजन होने पर भी स्वरों से मेल इन के 'अन्तःस्थ' नाम में कारण हो सकता है।

रा, प, स और ह ये चार अक्षर 'ऊष्म' कहलाते हैं। 'ऊष्म' ये वस्तुतः हैं, बड़ी गरमाहट इनमें है। गरमा कर बड़े जोर से बोलते हैं। 'ह' तो सभी महाप्राणों का प्राण है। वर्गों के प्रथम तथा तृतीय अक्षर बेचारे 'अल्पप्राण' हैं! बड़े कोमल, धीमी आवाज! अल्पप्राण में जोर कहाँ? जोर की आवाज कहाँ? परन्तु जब इन अल्पप्राणों को 'महाप्राण' 'ह' का सहारा मिल जाता है, तब ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं; जैसे गुरु गोविन्दिसंह का सहारा पाकर पंजाब के वे निरीह किसान-मजदूर 'सिंह' बन गए थे। साधारण चिड़ियाँ बाज बन गई थीं। तभी तो गुरु ने कहा था—'चिड़ियों को जो बाज बनाऊँ, तौ गुरु गोविन्द सिंह कहाऊँ।' इसी तरह 'ह' कहता है—मैं अल्पप्राणों को भी महाप्राण बना देता हूँ। 'ब' और 'द' में कोई जोर है ? 'दर ब-दर भटकते हैं।' कहाँ जोर है ? मरी हुई आवाज! परन्तु इसी द और ब को जब 'ह' का सहारा मिल जाता है, तब इन में महाप्राणता आ जाती है; ये गरजने लगते हैं—

'नाथ भूधराकार सरीरा। आवत कुम्भकरन रन-धीरा।'

'भूघराकार' से ऐसा लगता है, जैसे ववंडर आ रहा हो! इस की जगह 'पर्वताकार' कर दिया जाता, तो क्या यह बात रहती? इसी लिए वीर-रौद्र आदि रसों में महाप्राण वर्णों के अधिक रखने का विधान है और करुण-शृङ्गार आदि कोमल रसों में इन की अधिकता दोषावह बतलाई गई है। 'संयुक्त' मोर्चा जोर-दार हो जाता है; कठोर हो जाता है। संयुक्त अक्षर कर्ण-कडु हो जाते हैं। वर्गों के द्वितीय-चतुर्थ अक्षर 'संयुक्त' ही हैं, पर वे ऐसे घुल-मिल गए हैं कि वहाँ अनेकता या संयुक्तता साधा-रणतः लक्षित ही नहीं होती। इसी लिए लिपि में पृथक् संकेत।

भाषा-विज्ञान में 'हं' अक्षर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चाहे हैं की सहिमा जिस 'अल्पप्राण' को यह 'महाप्राण' वना देता है। 'ऊत्म' वणीं का यह सिरताज है। हिन्दी में श्तथा प्रायः 'स्' के रूप में बदल जाते हैं और इस 'स' का स्थान प्रायः 'ह' लिया करता है। भाषा-विज्ञान में वर्णों के जो खेल आप देखेंगे, उन में से आधे (बेल) इस एक ही महाप्राण के हैं और आधे में शेष सव स्वर-व्यंजन कूटते हैं। एक 'ह' ही ऐसा अक्षर है, जिसे पाणिनि-च्याकरण की मूल चतुर्दशसूत्री में दो जगह स्थान मिला है। वहाँ अन्तःस्थ अक्षरों के वीच में भी यह जमा बैठा है, यद्यपि अन्तःस्थ है नहीं और 'ऊःस' वर्णों में तो इस की अविचलित स्थिति है ही। आगे वर्णों का आगम, विकार, विपर्यय, नाश आदि जो कुछ भी आप देखेंगे, इस 'ह' की सर्वत्र सत्ता सर्वोपरि पाएँ ने। सब से अधिक काम 'ह' का है, विशेषतः हिन्दी में।

वस, वर्णों के संवन्ध में इतना ही संत्तेप से कहना था। आवश्यक था। अब आगे 'वर्णागम' देखिए।

# वणीगम पर विचार

पहले कहा जा चुका है कि उचारण-सौकर्य्य आदि के लिए पहों या 'शब्दों' में वर्णांगम हुआ करता है। हिन्दी में स्वरागम अधिक देखने में आता है ; व्यंजनागम कम। एक विशेष बात

यह है कि स्वरागम प्रायः मध्य में होता है। हिन्दी की पूरवी 'वोली' में 'हियाँ' और 'हुआँ' शब्द प्रचलित हैं। कुछ पश्चिम में चल कर ठयंजनाश्रय (स्वरों) का लोप हो ग्या और शब्द बन गए—'हाँ', 'हाँ'। उर्दू-साहित्य में, उर्दू की शायरी में 'हाँ' का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है जो 'यहाँ' का पूर्व-रूप है। कभी-कभी ह्का लोप कर के याँ रूप भी चलता देखा गया है। यानी उर्दू में 'यहाँ' के साथ-साथ 'ह्याँ' भी चलता है ; पर पद्य सें ही । वही 'ह्याँ' कुछ और पश्चिम सें (सेरठी प्रदेश या कुरु-जनपद में ) 'ह्याँसी' बन जाता है और 'ह्वाँ' वन जाता है—'ह्वाँसी'। अर्थात् 'ह्याँ' तथा 'ह्वाँ' से 'सी' का आगम हो गया। परन्तु जब इस (मेरठी) 'बोली' को साहित्यिक साषा का रूप दिया गया, तो 'सी' को उड़ा दिया गया और 'य्' के अन्त में 'अ' का आगम हो गया। इसी तरह 'ह्राँ सी' के 'सी' का लोप और 'व्' के अन्त में 'अ' का आगम। त्तव वर्ण-व्यत्यय से सुन्दर सुडौल शब्द बन गए—'यहाँ', 'बहाँ'।

ऐसा जान पड़ता है कि कुरु-जनपद एक-'स्वर' शब्द को पसन्द नहीं करता है। इसी लिए हिन्दी की सभी बोलियों में प्रसिद्ध शब्द 'है' को भी वह 'है गा', 'है गी', 'हैं गे' इस तरह 'गा' के आगम के साथ ग्रहण करता है। परन्तु साहित्यिक भाषा के रूप में गृहीत होते समय यह 'गा'-'गी' का भामेला फिर उड़ जाता है और वही 'है' रह जाता है।

संस्कृत में 'दोला' शब्द झूले के अर्थ में सर्व-प्रसिद्ध है। इस के सादृश्य से उस सवारी में भी हिन्दी ने इसका प्रयोग किया, जो दो आदिमयों के कन्धे पर झ्लती हुई चलती है। परन्तु इस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने से पहले कुछ रूप-परिवर्तन भी हुआ। 'द' को 'ड' हो गया, 'डोला'। और उसी का स्त्री-लिंग 'डोली' राव्द बना। फिर, एक विशेष प्रकार का झूला चला, पर्य्यक्किका (खटोला) आदि को आरामदार बना कर और सजा कर झूले का रूप दिया गया, जिस सें विलासी-जन झूलने लगे और यही विशिष्ट झूला (वृन्दावन आदि में ) श्रीकृष्ण-प्रतिमाओं को झुलाने के लिए प्रयुक्त होने लगा। 'दोला' का विकसित रूप ( डोला और डोली ) उस अर्थ में गृहीत हो चुका था और साधारण भूले (दोला) से इस में

अत्यधिक विशेषता है। 'दोला' या 'झ्ला' शब्द इस अर्थ को दे नहीं सकते थे। इस लिए हिन्दी ने एक और शब्द गढ़ा। 'डोला' के आदि में 'हिं' का आगम हुआ; बन गया—'हिंडोला'। 'हिंडोला' शब्द से अब जो अर्थ निकला, वह साधारण 'झूला' या 'दोला' से नहीं निकलता। वृन्दावन के 'हिंडोला-उत्सव' को बहुत दिन तक संस्कृत में 'दोलोत्सव' ही कहते रहे और अब भी कहते हैं। परन्तु किसी-किसी को कमी का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि 'हिंडोला' में जो बात है, वह 'दोलोत्सव' के 'दोला' में है ही नहीं। इस लिए इस प्राकृत शब्द (हिंडोला) का पुनः संस्कृतीकरण किसी-किसी ने किया और 'हिन्दोलम्' शब्द चलाया गया। इस तरह 'उलटे वाँस वरेली' को जाते कुछ अटपटे लगते हैं; पर गए। यदि ऐसा कोई न माने और कसम खा कर कहे कि 'हिन्दोल' शब्द संस्कृत में पुराना है और उसी से हिन्दी में 'हिंडोला' बना है, तो भी वर्णागम तो है ही। 'दोला' शब्द के आदि में 'हिं' का आगम ; अनुस्वार का पर-सवर्ण (न्) और अन्त के 'आ' को हस्य तथा नपुंसक लिंग। तव 'दोल' का बना 'हिन्दोल' और उस से हिन्दी का पहिंडोला'। 'हिं' का आगम स्पष्ट हैं। संस्कृत में 'दोला' और 'हिन्दोल' इन दो पृथक् शब्दों की सृष्टि सम्भव नहीं है। एक ही शब्द का अनेकधा विकास अधिक युक्तिसंगत है। कारण, स्वरूप तथा अर्थ की एकता स्पष्ट है; भले ही कुछ विशेषता आती जाए। अर्थ की विशेषता ही तो एक चीज है। 'झूला' का ही रूपान्तर 'मोला' है। हाथ में लटका हुआ झूलता चलता है। 'डोल' भी हाथ में झ्लता ही चलता है।

'रे' सम्बोधन में भी, आदि में, 'ए' का आगम देखा जाता है व्रजभाषा में ; कुछ कोमलता लाने के लिए—'एरे पाप मेरे'। इसी तरह पूरबी बोली में 'रे' के पूर्व 'ओ' का आगम हो जाता है—'ओरे'। यह भी कह सकते हैं कि 'ए' तथा 'रे' और 'ओ' तथा 'रे' का सहप्रयोग हो, दो-दो सम्बोधन-शब्दों को एक साथ बोलना कोई अचरज की बात नहीं—जब कि 'बाग-बगीचा' और 'काला-स्याह' आदि एकार्थक शब्दों का सहप्रयोग है।

हमारा 'एक' पंजाब में 'इक' होकर 'ह' का आगम कर लेता है- 'हिक'। इसी तरह हमारा 'और' वहाँ 'ओर' के रूप में (हस्व) हो कर महाप्राण 'ह' का आगम कर के वैसी कर्कशता सम्पादित करता है—'होर'। कोमल बँगला भाषा 'हमार' के 'ह' को हटा देती है; पर पंजाब की मदीनी भाषा 'इक' तथा 'ओर' में 'ह' का आगम कर लेती है। मानो भाषा की कोमलता-कठोरता का संपादन-कार्य 'ह' के ही जिम्मे आ गया हो।

पद के अन्त में भी व्यंजन का आगम होता है। संस्कृत के 'मधु' शब्द में 'र' का आगम हो कर ही 'मधुर' बना है। हिन्दी का 'सुथरा' शब्द भी 'र' के अन्त्यागम से ही बना है, जो आगे स्पष्ट होगा। 'बत्स' से 'बच्छु' बन कर अन्त में 'र' का आगम हुआ और उस ('र') में हिन्दी की पुं-व्यंजक (।) विभक्ति लग कर तथा बीच के 'च' का लोप हो कर 'बछरा' बना, जिसे मेरठी बोली ने 'बछड़ा' बना कर प्रहण किया। 'र' की अपेक्षा 'ड़' कठोर है और कठोर पंजाबी भाषा के पड़ोस में हिन्दी की 'मेरठी बोली' है। वहाँ तो 'बहन' भी 'भण' बन जाती है। 'न' की कोमलता वहाँ 'ण' की कठोरता में बदल जाती है। 'न' की कोमलता वहाँ 'ण' की कठोरता में बदल जाती है। 'जब कि अज तथा अवध आदि की बोलियों में 'कारण', 'रण', 'भूषण' आदि के 'ण' को 'न' में परिवर्तित कर के 'कारन', 'रन' तथा 'भूषन' (या 'भूखन') जैसे कोमल-मधुर शब्द बना लेने की प्रवृत्ति है।

संस्कृत के 'बहु' संख्या-वाचक शब्द के अन्त में 'त' का आगम कर के हिन्दी ने 'बहुत' वना लिया। मध्य में व्यंजनागम तो 'वतलाना' (वताना) आदि में प्रसिद्ध ही है।

इस तरह व्यंजन का आगम पद के आदि में, मध्य में तथा अन्त में हुआ करता है। परन्तु स्वर का आगम प्रायः मध्य में ही होता है। अन्त में स्वरागम तो संस्कृत की व्यंजनान्त

घातुओं में हिन्दी ने किया ही है-पच् का पच (अर्थ-विकास के साथ) और 'पठ्' का 'पंढ़ं' (वर्ण-विकार के साथ)। परन्तु साधारणतः संज्ञा और विशेषण आदि में हिन्दी ने मध्य में स्वरागम स्वीकार किया है। संस्कृत का कर्म (क र्म) हिन्दी में 'करम' (कर्अम) वन जाता है और 'धर्म' वन जाता है 'धरम'। 'करम-धरम सव छूटि गे'। साहित्य में 'कर्म-धर्म' भी चलता है; प्रसंग-विशेष में 'करम-धरम' भी। इसी तरह दूसरे देश के शब्द 'शर्म' (लजार्थक) हिन्दी में 'शरम' और 'नर्म' 'नरम' वन जाते हैं। संस्कृत के विलास-क्रीडार्थक 'नर्म' तथा कल्याणार्थक 'रार्म' राव्द का हिन्दी में वैसा विकास या रूप-परिवर्तन नहीं हुआ। कारण, ये शब्द जन-प्रचितत नहीं और दूतरा कारण यह कि लजार्थक 'शरम' और क्रिन्नार्थक या कोमलार्थक 'नरम' शब्द जव सामने हैं, तो इसी रूप के 'शरम' और 'नरम' शब्द अर्थान्तर में चला कर हिन्दी ने भ्रम या सन्देह पैदा करना उचित नहीं समका। इस लिए संस्कृत के 'शर्म' तथा 'नर्म' शब्द ब्यों के त्यों रहे।

जब किसी शब्द में र के आगे 'यं' व्यंजन (संयुक्त हो कर) एक स्वर में रहता है; तब विशेष परिवर्तन होता है। र के आगे स्वर का आगम हो जाता है और य का 'जं' हो जाता है। य और ज का एक ही (तालु) स्थान है, अतः वे एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं; प्रायः 'यं' के स्थान पर 'जं' हो जाया करता है। यह बात संस्कृत में भी है; और, हिन्दी में तो बहुत ज्यादा। इसी लिए 'धैर्च्य' का 'धीरज' और 'कार्य' का 'कारज' हो जाता है। 'कर्म' का 'काम' भी होता है; यद्यपि 'करम' सामने है। 'करम' तथा 'काम' में किंचित अर्थ-भेद स्पष्ट है। 'कर्म' का 'काम' जैसा प्रसिद्ध है, वैसा 'धर्म' का 'धाम' नहीं। सूर्य-प्रहण के समय मंगी लोग 'धरम करो, मई धरम करो' ही चिल्लाते हैं; 'धाम करो, भई धाम करो' नहीं। क्यों ? इस लिए कि 'धाम' शब्द हिन्दी में एक दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध है। हाँ, 'कर्म' से

निष्पन्न 'काम' के साथ-साथ 'धर्म' का 'धाम' भी आ जाता है—'कुछ काम-धाम तो है नहीं।' स्पष्ट ही यहाँ 'धाम' शब्द 'धर्म' का विकिसत रूप है। कर्तव्य कर्म को ही 'धर्म' कहते हैं, जिसका यह 'धाम' है। 'काम' के साहचर्य से मतलब निकल गया; परन्तु केवल 'धाम' शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता; जिस से भ्रम-सन्देह न रहे। संस्कृत का वह कामनार्थक 'काम' शब्द साधारण जनता में प्रचलित न होगा; इसी लिए 'कर्म' का 'काम' वन गया। 'धाम' तो 'स्वर्ग-धाम', 'चारो धाम' आदि में प्रसिद्ध रहा ही है। इसी लिए 'धर्म' का 'धाम' अकेले प्रयुक्त नहीं होता।

# वर्णागम समझने में भूल

वर्णागम सममने में बड़े-बड़े लोग भी भूल-भुलेयों में पड़ जाते हैं। अनेक भाषा-विज्ञानी आचार्य इस भ्रम में पड़ गए हैं कि 'है' किया में 'अ' का आगम हो कर 'अहै' बना है! यह 'उलटी गङ्गा' है। वस्तुतः 'अहै' मूल रूप है, जिस के 'अ' का लोप हो कर 'है' की निष्पत्ति हुई है! यह बात आगे 'लोप-प्रकरण' में स्पष्टतर कर दी जाए गी।

डा० बाबूराम सक्सेना-जैसे हिन्दी के विद्वानों ने भी वर्णागम समभने में कहीं-कहीं बड़ी गलती की है और अपनी वह (गलत समभी हुई) बात 'भाषा-विज्ञान' में उसी तरह निक्षित कर के दूसरों को समभाने की चेष्टा की है! 'बाजारू हिन्दी' का एक भ्रष्ट प्रयोग है, विशेषणों में भी ('तद्वान' अर्थ का) 'वाला' शब्द जोड़ना; जैसे—'बड़ावाला' 'विह्यावाली' 'छोटावाला' इत्यादि। अंग्रेजी राज्य में भारत के अंग्रेज अफसर हिन्दी की अवज्ञा जान-बूम कर करते थे और बहुत से इसकी उपेक्षा कर के कुछ समभते ही न थे। वे ही (अंग्रेज अफसर) जाने-अनजाने किसी भी तरह वैसे ('बड़ावाला' आदि) गलत-सलत प्रयोग करने लगे, 'गाड़ीवाला' 'टाँगेवाला' आदि के वजन पर। उन की देखा- देखी (उन के जमूरे) 'बाबू' लोग भी साहबी छाँटते हुए उसी तरह बोलने लगे, जिन से बैरों-चपरासियों ने और उन से फिर बाजार के दूकानदारों ने बोलने की बैसी 'शिक्षा' प्रहण की! इस तरह अज्ञान-विजृम्भित 'वाला' का जोड़ना भाषा का स्वाभाविक विकास नहीं कहा जा सकता। यह वर्णागम नहीं, वर्ण-भ्रष्टता या वर्ण-सांकर्घ्य है। भाषा का विकास जनता में होता है। साहब के बोलने से 'छोटावाला' शब्द शुद्ध या विकसित न हो जाए गा। जब बिहारी जैसे महाकिव के कामार्थक 'समर' शब्द को हम गलत कहते हैं; क्योंकि वह जन-गृहीत नहीं है, तब ये विदेशी और हिन्दी-द्वेषी साहब लोग तो गिनती ही में क्या हैं कि इनके 'छोटावाला' को हम साधु मान कर भाषा-विज्ञान में उसकी पृष्टि करें!

उपर्युक्त 'वाला' शब्द संस्कृत के 'मतुप्' (मत्) प्रत्यय से वना है, जिस का रूप शब्द-विशेष में 'वान्' होता है—धनवान्, बलवान् आदि। इस 'वान्' के अन्त में 'अ' का आगम कर के ही 'गाड़ीवान' आदि हैं और इसी के इस 'न' को 'ल' कर के और हिन्दी की पुं-व्यंजक 'आ' (।) विभक्ति जोड़ कर 'सब्जीवाला' 'कंडेवाली' आदि प्रयोग हैं। 'न' का 'ल' हो जाना बहुत प्रसिद्ध है (बिना-बिला आदि); जो वर्ण-विकार प्रकरण में बतलाया जाए गा। यह इतना प्रासंगिक हुआ।

संदेप यह कि भाषा में वर्णागम सममते में मोटी-मोटी गलितयाँ हो जाती हैं! कोई सूद्म गलती हो, तव तो कोई बात भी है। खैर, यहाँ हम इस तरह की गलितयों का सुधार करने नहीं बैठे हैं। हमें तो निरुक्त का आभास भर देना है, जिस के आधार पर आगे कोई बड़ी इमारत खड़ी की जा सके गी; गम्भीर सिद्धान्त-प्रन्थ भी लिखा जा सके गा। तभी उन चिन्त्य प्रयोगों पर वैसा ध्यान दिया जा सके गा, जो हिन्दी सें भाषा-विज्ञान के प्रन्थों में भरे पड़े हैं।

# 'विकरण' और 'वर्णागम'

कभी-कभी प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में कोई वर्ण (स्वर या व्यंजन) आ जाता है, जिसे व्याकरण में 'विकरण' कहते हैं; जैसे संस्कृत में 'नृत्' धातु (प्रकृति) और 'ति' (तिप्) प्रत्यय के बीच में 'य' (रयन्) और आ गया। यह 'य' विकरण है—'नृत् य ति'—'नृत्यति'। वस्तुतः यह 'विकरण' भी वर्णागम ही है। हिन्दी में संज्ञा-विभक्तियाँ (ने, को, से, में, पर) परे हों, तो प्रकृति और इन विभक्तियों के बीच में—

# 'ओं' (ों ) 'विकरण'

आ जाता है। तब प्रकृति के स्वर में प्रायः परिवर्तन होता है; पर विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अकारान्त तथा आकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर (अ या आ) का लोप हो जाता है और 'इ' या 'ई' अन्त में हों, तो उन्हें 'इय्' हो जाता है। यह 'इय्' (इयङ्) संस्कृत में भी है—'श्रियौ' 'श्रियः'। परन्तु हिन्दी में सरलता है—प्रत्येक इकारान्त-ईकारान्त के अन्त्य को 'इय्'; स्त्रीलिङ्ग हो, चाहे पुलिङ्ग।

उदाहरण लीजिए 'ओं' विकरण के—

वालक ने वालकों ने

( प्रकृति कें अन्त्य स्वर का लोप )

लड़के ने लड़कों ने

( उसी तरह लोप )

परन्तु आकारान्त तत्सम (पुल्लिङ्ग या खी-लिङ्ग) शब्दों में अन्त्य स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है—

पिता ने पिताओं ने माता ने माताओं ने

राजा ने राजाओं ने

इकारान्त-ईकारान्त अपने अन्य स्वर को 'इय्' कर के 'विक-रण' से जा मिलते हैं ; भले ही वेस्त्रीलिङ्ग हों, चाहे पुल्लिङ्ग :—

आप कहें गे कि 'इ-ई' को 'इय्' होता है, तो (संस्कृत के अनुकरण पर) 'उ-ऊ' को 'उव्' होना चाहिए। फलतः 'वावुओं को' की जगह 'बावुवों को' और 'गुरुओं से' तथा 'बहुओं ने' की जगह 'गुरुवों से' और 'बहुवों ने' होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है। यह क्या बात है ?

साधारणतः इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि नहीं होता है; भाषा की प्रकृति ही ऐसी है; किसी का जोर तो है नहीं। परन्तु सोचने से कारण भी माछ्म देता है कि ऐसा है क्यों। क्यों 'इ-ई' को 'इय' होता है और 'उ-ऊ' को 'उव' नहीं। सच बात तो यह है कि 'उ-ऊ' को 'उव' होता ही है। परन्तु 'उव' के 'व' का विकरण ('ओं') के साथ मिलने पर लोप हो जाता है। लोप का कारण स्पष्ट श्रुति का अभाव है—'वावुवों में' व् स्पष्ट श्रुत नहीं है और इसी लिए लोप—'वाबुओं में'। इस के विपरीत 'नदियों में', 'कवियों में' इत्यादि रूपों में इय् का 'य' स्पष्ट श्रुत है। इसी लिए सामने दिखाई दे रहा है। जिस की कोई आवाज नहीं, वह जी नहीं सकता; किंवा जीता हुआ भी कुछ नहीं!

प्रश्न हो सकता है कि उ-ऊ को ('ओं' विकरण परे होने पर) 'उव्' होता है, इस में आखर प्रमाण क्या ? जब कि 'व्' तुप्त ही हो जाता है, तो फिर 'उव्' होने की बात कैसी ?

उत्तर में निवेदन है कि 'उव्' का होना प्रकृति के रूप से स्पष्ट है—

- बाबुओं को बाबुओं ने बहुओं से बहुओं में यहाँ 'बाबू' तथा 'बहू' को ह्रस्वान्त किस ने कर दिया ? 'बू' का 'बु' और 'हू' का 'हु' कैसे हो गया ? आप कहेंगे कि दीर्घ को हस्य हो गया । मान लेते हैं ; परन्तु एक नया नियम बनाना क्या ठीक है ? सीधी बात है कि 'इ-ई' को 'इय्' तथा 'उ-ऊ' को 'उव्' होता है, विकरण ('ओं') परे होने पर। परन्तु 'ओं' के साथ 'ब्' श्रुत नहीं होता ; इस लिए ज्रुत हो जाता है । ऐसे स्थलों में अन्यत्र भी 'ब्' का लोपं देख सकते हैं ; आगे स्पष्ट होगा।

तब भी प्रश्न रह ही जाता है कि 'व' 'ओ' के साथ श्रुत क्यों नहीं होता ? उत्तर है कि 'व' और 'उ-ऊ' का स्थान एक है— 'व' का स्थान 'दन्त-ओष्ट' और 'उ-ऊ' का स्थान ओष्ट । 'ओ' में 'अ' भी है और 'उ' भी ; अर्थात् ओष्टस्थान 'व' और 'ओ' का समान है । व्यंजन पराश्रित होता है और स्वर स्वतंन्त्र । समस्थानीय सशक्त में अशक्त लुप्त हो जाता है । यही कारण है कि उ, ऊ और ओ में 'व' की स्पष्ट श्रुति हो ही नहीं सकती। इसी लिए 'व' लुप्त हो जाता है । इस बात को न समम्म सकने के ही कारण व्याकरण के नियम बनाने में वह उतना वड़ा ममेला हुआ है ।

हिन्दी बहुत सरल भाषा है। अन्यत्र उ-ऊ के उव होने का फिर शायद प्रसंग ही नहीं आया। बहुवचन में जहाँ ने-को आदि विभक्तियाँ नहीं होतीं, खीलिंग शब्दों के आगे 'आँ' (ाँ) विभक्ति आती है। यहाँ भी इ-ई को 'इय' होता है—बुद्धियाँ, निद्याँ। तत्सम आकारान्त खीलिंग प्रकृति अविकृत रहती है; पर विभक्ति ('आँ') को 'एँ' हो जाता है—लताएँ, संज्ञाएँ। उ-ऊ को भी 'उव' नहीं होता; केवल विभक्ति को 'एँ' हो जाता है—बधुएँ, बहुएँ। यानी 'बहू' के 'ऊ' का 'उ' हो गया। यह सीधा रास्ता। जब कि 'बहुओं' में 'उव' के 'व' का लोप हो गया, स्पष्ट श्रुति के अभाव में, तो हिन्दी ने कहा, अब 'उव' कहीं होगा ही नहीं, जहाँ श्रुत हो सकता है, 'व', वहाँ भी न होगा; या वहाँ भी 'व' का लोप होगा।

हिन्दी सदा व्यापकता की ओर गई है। इसी लिए 'बहुएँ' होता है, 'बहुवें' नहीं। असल बात तो यह है कि 'बहुवें' वोलंने में भी 'व' का उचारण न सुन्दर है, न स्पष्ट। पूर्व में बैठा 'ड' आँख जो दिखा रहा है! 'कड़वे' में जैसा स्पष्ट 'व' है, वैसा 'बहुवें' में नहीं है। इसी लिए 'आवा' 'लावा' आदि के स्नीवर्गीय रूप अवधी में 'आई'-'लाई' जैसे होते हैं 'आवी'-'लावी' नहीं।

पर, यह सब तो व्याकरण का विषय है! 'विकरण' एक प्रकार का वर्णागम ही है; यह कहते-कहते यहाँ आ पहुँचे। परन्तु बात काम की है। 'विकरण' पर विचार हिन्दी-व्याकरणों में पहले किया नहीं गया था! जरूरी विषय है। 'ओं' बड़ा महत्त्व-पूर्ण 'विकरण' है। 'लड़िकयाँ जाती हैं' में लड़की के आगे 'ऑं' विभक्ति है, विकरण नहीं। इस विभक्ति पर भी विचार नहीं हुआ था। कोई विभक्ति परे न हो, तो आकारान्त पुल्लिझ (तद्भव) संज्ञा के 'आ' को 'ए' हो जाता है—'लड़के'। यहाँ 'ए' विभक्ति नहीं है। तत्सम संज्ञाएँ 'आ' को 'ए' नहीं करतीं—'बहुत से राजा जमा हुए हैं', 'सब के माता-पिता अच्छा ही सोचते हैं' इत्यादि।

प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन ठीक-ठीक पहली ही बार 'हिन्दी शब्दानुशासन' में हुआ है। इस तरह 'वर्णागम' की चर्चा संचेप में की गई। इसी को पल्लवित कर लेना चाहिए। वर्ण-विपय्पय

भाषा की इकाइयों में—पदों या शब्दों में—चलते-चलते जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन में वर्ण-विपर्ध्य या वर्ण-व्यत्यय का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्णों के हेर-फेर को वर्ण-विपर्ध्य या वर्ण-व्यत्यय कहते हैं—िकसी वर्ण का इघर से उघर या उघर से इघर सरक बैठना। पहले कहा जा चुका है कि यह सब उचारण-सोकर्ध आदि कारणों से हुआ करता है—सदा से होता आया है और होता रहेगा। इन में से बहुत से विपर्धय-पूर्ण शब्दों को साहित्य प्रहण कर लेता है; कुछ को नहीं भी लेता है। साधारण लोग

'लखनऊ' को प्रायः 'नखलऊ' बोल देते हैं; पर हिन्दी (या उर्दू) साहित्य ने 'नखलऊ' रूप स्वीकार नहीं किया। पंजाव में 'चाकू' को 'काचू' बोल देते हैं, विशेषतः सिखों में; परन्तु पंजावी-साहित्य में 'चाकू' ही चलता है। सम्भव है, आगे कभी इन शब्दों को भी साहित्य स्वीकार कर ले; पर अभी तक तो इस के कोई चिह्न दिखाई नहीं देते।

वर्ण-विपर्यय में जो एक सब से बड़ा कारण है, उस का उल्लेख हम बाद में करेंगे। पहले इस पर साधारण चर्चा आवश्यक है।

यह वर्ण-विपर्य्य हिन्दी-संस्कृत में ही नहीं ; संसार की प्रत्येक भाषा में होता रहता है। हमारे यहाँ 'आगम-निर्गम' राज्द प्रसिद्ध हैं—आना और निकलना। फारसी में निकलने के लिए तो 'रफ्त' है; पर आने के लिए उस ने हमारा 'आगम' ले लिया है, कुछ वर्ण-व्यत्यय कर के। अन्तिम वर्ण भ को उठा कर वीच में रख दिया। परन्तु 'आमग' बोलने में अटपटा लगता है; इस लिए 'ग' को 'द' कर दिया गया—'वर्ण-विकार'। शब्द बन गया—'आमद'। आप कहेंगे कि 'द' और 'ग' का स्थान तो एक है नहीं; तब एक के स्थान में दूसरा आ कैसे गया ? उत्तर में निवेदन है कि संसार में धींगामस्ती भी चलती है। कभी-कभी जबर्दस्त गैर-कानूनी कब्जा भी कर बैठते हैं, जो बाद में 'विधि-सम्मत' बना लिया जाता है। इसी तरह एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण भी आ धमकता है। परन्तु 'ग' को 'द' हो जाना तो वैसी बात नहीं है। इन दोनो अक्षरों का स्थान एक नहीं, तो 'प्रयन्न' एक जरूर है—दोनो 'अरूपं-प्राण' हैं! इस अल्पप्राणता के कारण ही दोनों में मेल है और इसी लिए एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक भारतीय कम्यूनिस्ट एक चीनी कम्यूनिस्ट से मेल रखता है। दोनो का प्रयत एक ही है न, संसार में किसान-मजदूर का राज्य कायम करना ! सो, स्थान-भेद होने पर भी, प्रयत्न-साम्य वर्ण-मैत्री करा

देता है। फारसी में ही क्यों, हिन्दी में भी, इसी लिए, 'द' के स्थान पर 'ग' को बैठते आप देख सकते हैं—'पद' का 'पग'। आगे 'वर्ण-विकार' के अकरण में आप को इस तरह के वहुत अधिक उदाहरण मिलेंगे। सो, 'आगम' का 'आमद' हो गया—वर्ण-व्यत्यय हो कर। फारसी में 'द' अक्षर बहुत जबर्दस्त जान पड़ता है। तभी तो 'ह' जैसे महाप्राण वर्ण को भी हटा कर उस की जगह आ बैठता है। 'हस्त' का 'दस्त' हो जाता है! कहते हैं, फारसी बहुत मीठी भाषा है। शायद इसी लिए 'ह' की महाप्राणता या कर्कशता उसे पसन्द न हो और इसी लिए 'हस्त' को 'दस्त' वना दिया हो।

हिन्दी का 'फाटक' शब्द 'कपाट' के वर्ण-व्यत्यय से जान पड़ता है। 'क' आदि से उठ कर अन्त में जा बैठा और 'पा' आगे बढ़ कर जोरदार (महाप्राण) वन बैठा—'प' का 'फ' हो गया। इस तरह वर्ण-विकार के सहयोग से यहाँ वर्ण-व्यत्यय ने काम किया नव-निर्माण का। साधारण 'कपाट' से 'फाटक' के अर्थ में विशेषता है—बहुत वड़े-चड़े किवाड़ों (कपाटों) को 'फाटक' कहते हैं। यह अर्थ-गत महाकायता ही कदाचित् शब्द की महाप्राणता में कारण है। वह विशेष अर्थ सूचित करने के लिए ही कदाचित् 'प' 'फ' बन गया है।

प्रायः देखा जाता है कि जिन शब्दों में 'म' है, उन्हीं में वर्ण-विपर्ध्य अधिक होता है। 'म' की मधुरता का यह नाजायज फायदा उठा कर ऐसी गपड़चौथ मचती है। 'आमद' की तरह हिन्दी में साधारण जन 'अमरूद' को 'अरमूद' और 'मतलव' को 'मतवल' बोला करते हैं; परन्तु ये (अरमूद-मतवल आदि) शब्द साहित्य में स्वीकृत नहीं हुए हैं।—प्रथा जारी है; पर उसे 'कानून' का रूप नहीं मिला है।

व्यंजन की तरह स्वर-विपर्व्यय भी हुआ करता है। 'जंघा' से 'जाँघ' बन गया। 'जा' पर अनुस्वार (') भी अनुनासिक (ँ) की ही आवाज देता है। दीर्घ स्वर पर अनुस्वार अपनी श्रुति देता नहीं है। स्वर-विपर्ध्यय स्पष्ट है — 'आ' (।) अन्त से उठ कर आदि में चला आया, 'ज' के साथ बैठ गया, और 'ज' का छोटा 'अ' भाग कर अन्त में (घ के साथ) जा बैठा — बन गया 'जाँघ'। इसी तरह साँम, खाट, लाज (सन्ध्या, खट्या, लजा) आदि में स्वर-विपर्ध्यय है। आप देखें गे, संस्कृत की आकारान्त छीलिङ्ग संज्ञाएँ यहाँ अकारान्त प्रायः हो गई हैं — तद्भव संज्ञाएँ। तत्सम 'लता' आदि का 'लात' आदि रूप न बने गा। आप कहें गे कि हिन्दी में एक 'लात' शब्द पहले से है; इस लिए ऐसा न हुआ हो गा। पर ऐसा नहीं है। तत्सम बैसी सभी संज्ञाएँ प्रायः अपरिवर्तित ही रहती हैं। तभी तो द्या, क्षमा, आदि शब्द ब्यों के त्यों हैं। 'प्रायः' इस लिए कि कहीं-कहीं परिवर्तन देखा भी जाता है। 'माता' तत्सम रूप 'मात' होता भी है — 'मात-पिता'। केवल 'मात' नहीं आता; अवधी आदि में 'मातु' जरूर आता है।

यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अपनी असली अमलदारी में—तद्भव खीलिङ्ग संज्ञाओं में—अन्त्य 'आ' का 'अ' से क्यों व्यत्यय हो जाता है ? 'आ' तो खीलिङ्ग की पहचान है न ? उस पहचान को उड़ा कर हिन्दी ने क्या भ्रम और सन्देह को अवकाश नहीं दिया ? यह क्या बात है ?

उत्तर इस का है। हिन्दी ने दीर्घ 'आ' (1) को पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में स्वीकार किया है। प्रत्येक तद्भव संज्ञा, विशेषण तथा किया के कृदन्त रूप में प्रायः इस पुं-व्यंजक विभक्ति का प्रयोग होता है—बक्कड़ा, मीठा, गया आदि। इसी लिए खीलिड़ा बेसे शब्दों के अन्त्य 'आ' को 'अ' में बदल दिया जाता है—जिस से भ्रम न रहे। हिन्दी की यह पुं-व्यंजक विभक्ति कहाँ से आई, किस तरह से आई; इस की कथा 'वर्ण-विकार' के प्रकरण में सुनाई जाए गी। जब हिन्दी ने 'आ' (1) को पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में प्रहण किया, तब खी-व्यञ्जक विभक्ति यहाँ 'ई' (1) स्वीकृत हुई, संस्कृत के ही आधार पर—

बछड़ी, मीठी, गई आदि । अर्थात् तद्भव आकारान्त संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदन्त कियाओं को स्त्री-वर्गीय बनाने के लिए 'ई' (ी) प्रत्यय काम में लाया जाता है। परन्तु संस्कृत आकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं को जब स्वर-व्यत्यय कर के 'जाँघ' आदि बना लिया जाता है, तब उन में यह 'ई' (ी) प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ये सब व्याकरण की बातें हैं; प्रसङ्ग आने पर चर्चा कर दी गई।

इसी तरह 'गङ्गा' का 'गङ्ग' होता है; पर 'गांग' या 'गाँग' नहीं । कारण, इस तरह का उच्चारण कुछ वेढँगा-सा होता । सो, 'जब लिग गंग जमुन जल-धारा' रहा । 'यमुना' का 'जमुन' हो गया । 'य' प्रायः 'ज' होता ही रहता है । 'जामुन' बोलने में अटपटा तो नहीं; पर एक फल को भी 'जामुन' कहते हैं, जो 'जम्वृ' से निष्पन्न है । इस 'जामुन' की विद्यमानता में हिन्दी ने 'यमुना' को 'जमुन' के रूप में प्रहण किया, 'जामुन' बना कर गड़बड़ी नहीं पैदा की । स्वर-विपर्यय नहीं किया ।

'पश्चिम' से 'पच्छिम' भी वर्ण-विपर्यय कर के बना है। 'श' तथा 'स' सदा 'छ' रूप में बदलते रहते हैं; यह बात वर्ण-विकार प्रकरण में स्पष्ट की जाए गी। सो 'प छ च इ म' ऐसी स्थिति हुई। फिर 'छ्' उधर और 'च' इधर। यो वर्ण-व्यत्यय से 'पच्छिम'।

## 'ह' की विशेषता

वर्ण-व्यत्यय में 'ह' की विशेषता नजर आती है। यह महाप्राण वर्ण उसी तरह सम्पूर्ण गो-त्रज खोंदता फिरता है, जैसे कोई दुर्दम साँड़ बेरोक-टोक इधर-उधर घूमता हो! सम्भव है, यह इधर से उधर खदेड़ दिया जाता हो! कारण, यह पीछे ही भागता नजर आता है। पद या 'शब्द' के अगले भाग से उठ कर प्रायः यह पीछे या अन्तिम सिरे की ओर दौड़ता है। हिन्दी स्वभावतः मधुरप्रकृति है और 'ह' एक कर्कश महाप्राण वर्ण है, जो दूसरे (साधारण) वर्णों के साथ वैठ कर उन्हें भी महा-कर्कश वना देता है। इसी लिए हिन्दी इसे प्रमुख रूप से नहीं रहने देती, आगे नहीं टिकने देती। इस से कर्कशता कम हो जाती है।

'हद' एक संस्कृत शब्द है। एक तो प्रारम्भ में 'हं' और फिर 'र' से संयोग! हिन्दी ने 'र' का लोप कर के पहले तो इस की कर्कशता उड़ा दी। परन्तु 'हद' तो यहाँ सीमार्थक एक और शब्द भी है, फारसी से आया हुआ। इसी लिए 'हद' के 'ह' तथा 'द' का स्थान बदल दिया गया—'दह' बन गया। 'मारचो टोल, गेंद गई दह में।' 'कालिय-हद' बन गया — 'काली-दह'। 'हता' से 'था'

वर्ण-व्यत्यय से 'हता' का 'था' और 'हती' का 'थी' बना है। 'ह' को पीछे फेंक दिया गया और 'त' आगे किया गया। भारी नीचे गिरा और गौरव से दूर रहने वाला 'त' सिर-माथे लिया गया। हो गया — 'तहा'। तब फिर 'त' के 'अ' का लोप — 'तृ हा'। 'त' ह के साथ मिलने पर 'थ' हो ही जाता है। 'त' के स्वर-लोप और 'त्-ह' मिल कर 'थ' वनने के और भी उदाहरण हैं — 'तिहारो — थारो'। 'ति' के स्वर' 'इ' (ि) का लोप और 'तृ हा'-'था' — थारो। वर्ण-लोप की बातें आगे स्पष्ट की जाएँ गी। यहाँ इतना सममना चाहिए कि 'हता' वर्ण-विपर्य्यय से 'था' वन गया है।

'हाँ जी' आदि का 'जी हाँ' आदि होना तो स्पष्ट ही है। दोनो रूप चलते हैं। परन्तु सर्वत्र ही दोनो रूप चलते रहें; सो वात नहीं है। 'सिंह' के साथ 'हिंस' और 'नख' के साथ 'खन' ( उसी अर्थ में ) नहीं चलते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि 'खन' में भी 'ह' अलक्षित रूप से बैठा हुआ है। उसी के साथ 'क' बैठा है, जो उसी के साथ ही स्थानान्तरित किया गया!

'हियाँ' से 'यहाँ'। वर्ण-च्यत्यय और 'इ' को 'अ'। 'य्' जा बैठा 'अ' के साथ और 'ह' आ गया 'आँ' के सहारे—यहाँ। 'ह्याँसी' के 'सी' का लोप तथा वर्ण-व्यत्यय कर के और य के अन्त में 'अ' का आगम कर के भी 'यहाँ' सम्भव है; पर इस में लोप-लाप की मन्मटें अधिक हैं। इस लिए, 'हियाँ' से ही 'यहाँ' जान पड़ता है। इसी तरह 'हुवाँ' से 'वहाँ' है। 'हुवाँ' तो 'हुआँ-हुआँ' सा बोलने में भहा लगता है। 'वहाँ' अच्छा वन गया।

जिन वर्णों के साथ 'ह्' जमा बैठा रहता है, उन (वर्गीय महाप्राण वर्णों ) को भी प्रायः पीछे धकेल दिया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि आगे जा बैठता है महाप्राण। 'नख' ही नहीं; हिन्दी में ऐसे शतशः-सहस्रशः वर्ण-व्यत्यय के उदाहरण हैं। संस्कृत का 'भगिनी' शब्द यहाँ 'वहिनी' वन गया है। 'भ' का 'ह' निकल कर वीच में पहुँचा और अल्पप्राण 'ग्' को धका दे कर एकदम उड़ा दिया। आप (ह्) मजे से 'इ' (ि) का सहारा ले कर जम गया। जब कि 'ह्' ने साथ छोड़ दिया, तो आद्य अक्षर की महाप्राणता तुरन्त अल्पप्राणता में वदल गई-'भ' का 'ब' रह गया। किसी भी वड़े आदमी के सहारे जो छोटे को बड़प्पन मिले गा, वह उस के हटते ही नष्ट भी हो जाए गा। सो, इस तरह वर्ण-व्यत्यर्यंसे भिगनी' का रूप 'वहिनी' वन गया। वर्ण-व्यत्यय का मतलव यही है कि किसी वर्ण का सरक कर स्थान बदल देना। फिर कभी उस के उस रिक्त स्थान पर कोई भगोड़ा वर्ण आ जमता है, कभी नहीं। 'भगिनी' का 'ग्' विलकुल उड़ ही गया। 'ह्' के स्थान-परिवर्तन से यह वर्ण-व्यत्यय का उदाहरण।

संस्कृत का 'संघटन' शब्द हमारे यहाँ 'संगठन' वन गया है। 'घ' से 'ह' उठा और ट्के साथ आ कर वैठ गया। वहाँ 'ग्' रह गया, यहाँ 'ठ' हो गया—'संगठन'। 'संघटन' और 'संगठन' के वोलने सुनने में जो अन्तर है, उसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं। 'गठन' के अर्थ में भी विशेषता है। 'शारीरिक गठन' को 'शारीरिक घटन' नहीं कह सकते।

इसी तरह 'साँम' आदि शब्द वर्ण-व्यत्यय ने बनाए हैं। 'स न् ध्या'। 'य्' 'आ' को वहीं छोड़ 'न्' तथा 'ध्' के बीच में आ दैठा। 'ह' ने 'द' को मार भगाया। वेचारा अल्पप्राण था! य का रूपान्तर ज् और ह् मिल कर 'म्' के रूप में आ गए। 'न' अनुस्वार वन गया और हो गया—'संभा'। इसी में स्वर-व्यत्यय कर के 'साँभ' है।

'गढ़ना' ठेठ हिन्दी की एक किया है, जिस से 'सुगढ़' वना—अच्छी तरह गढ़ा या वनाया हुआ, सर्वाङ्गसुन्दर। परन्तु 'सुगढ़' तो अच्छे किले को भी कह सकते हैं न! इस लिए हिन्दी ने वर्ण-व्यत्यय करके 'सुघड़' कर लिया। 'ह' उधर से इधर और महाप्राणता भी उधर से इधर—'सुघड़'। इस 'ड़' को 'र' से वदल कर 'सुघर' भी बोलते हैं; पर कम।

संस्कृत का 'मिहिर' शब्द भी कदाचित 'ह्' के फेर-फार से ही बना है। सूर्य 'हिम' का 'ईरण' करता है—उसे दूर फेकता है, नष्ट करता है; इस लिए—'हिमीर' या-'हिमेर'। स्त्रर को ह्रस्व कर के और 'ह्' के उलट-फेर से 'मिहिर'। हिन्दी का 'मिहाना' शब्द भी कुछ इसी तरह का है। बरसात में चने 'मिहा जाते हैं'—हिमायमान हो जाते हैं, सूखापन खो देते हैं। 'हिम' से 'मिह' और फिर इस का 'नाम-धातु' रूप। 'मेह' से भी 'मिहाना' संभव है।

## हिन्दी की 'ने' विभक्ति

हिन्दी की प्रमुख संज्ञा-विभक्ति 'ने' का निर्माण भी वर्ण-व्यत्यय से ही हुआ है; यह निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में हम हैं। संस्कृत के अकारान्त पुल्लिंग (बालक) आदि शब्दों में प्रयुक्त होने वाली अनेक विभक्तियाँ प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक (हिन्दी आदि) लोक-भाषाओं ने स्वीकृत की हैं। हिन्दी में अधिकांश कियाएँ कृदन्त हैं और कृदन्त कर्म-चाच्य तथा भाववाच्य संस्कृत कियाओं के कर्ता-कारक वृतीयान्त रहते हैं, जहाँ 'बालक' आदि के 'बालकेन' आदि रूप होते हैं। हिन्दी ने अपनी सब कृदन्त (कर्मबाच्य तथा भाववाच्य) कियाओं के लिए 'बालकेन' का 'एन' निकाल कर और अपना रंग दे कर स्वीकार किया। संस्कृत के इस रूप में किंचित् वर्ण व्यत्यय कर दिया — 'ए' उंधर और 'न' इंधर — 'न ए'। 'न' के स्वर (अ) का लोप — 'न ए'। 'न' मिला 'ए' में — 'ने'।

हिन्दी ने सभी तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों के लिए, वैसी कियाओं में, 'ने' को कर्ती-कारक की विभक्ति स्वीकार किया और व्यापकता बढ़ा कर बड़ी सरलता कर दी। दूसरे, सन्दिग्धता को भी जगह न दी। संस्कृत में कर्ती-कारक में ही नहीं, करण कारक में तथा हेतु आदि में भी 'एन' है — 'रामः मुखेन भंक्ते', 'जगत् अज्ञानेन सीदति' — राम मुहँ से खाता है, जगत् अज्ञान से दुख पाता है। यों करण तथा हेतु आदि में 'एन' स्पष्ट है। हिन्दी ने यह भमेला हटा दिया। यहाँ 'ने' विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है, और किसी भी दूसरे कारक में नहीं; कोई भी दूसरा अर्थ प्रकट करने के लिए नहीं! कितनी व्यापकता और फिर कितनी स्पष्टता! संस्कृत से चीज ले कर उसे अपना रंग दिया, 'एन' का 'ने' बनाया। फिर, उसे सब तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों में प्रयोग किया; पर उस तरह के कर्ती-कारक में ही। एकत्र विषय-विस्तार कर के सुगमता पैदा की और अपरत्र विषय-संकोच कर के ( करण आदि में 'ने' का प्रयोग स्वीकार न कर के ) सुस्पष्टता सम्पादित की ; सन्दिग्धता की जड़ कार दी ! यह सब वैज्ञानिक पद्धति से स्वतः हुआ, किसी ने किया नहीं। इसी लिए तो कहते हैं कि हिन्दी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान-सिद्ध भाषा है।

इस तरह, अति संद्तेष में, परन्तु स्पष्ट रीति से, वर्ण-विपर्ध्यय के विषय में कुछ चर्चा की गई। पाठक यदि चाहें गे, तो इसी आधार पर आगे वढ़ कर अपनी भाषा का 'सर्वे' कर सकें गे और विभिन्न शब्दों की बनावट देख कर उन की नाक, ठुड्ढी और आँखें देख कर, पता लगा सकें गे कि यह किस पुरातन शब्द-जाति की नसल से है और इस में अब तक क्या-कुछ परिवर्तन हुए हैं। 'ने' विभक्ति की चर्चा ऊपर की गई है। इसी तरह हिन्दी की 'रे' विभक्ति 'कवेर्गृहम्' आदि में दृष्ट 'एर्' को वर्ण-व्यत्यय से 'र् ए' कर के निष्पन्न है —

हमारे एक गौ है। तेरे एक ही बैल है।

'तेरा' 'तेरी' आदि में दृष्ट 'र' विभक्ति नहीं, तद्धितीय प्रत्यय है।

## वर्ण-विकार

एक वर्ण को दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाने को 'वर्ण-विकार' कहते हैं। एक वर्ण का स्थान दूसरा ले लेता है; यह मतलव। भाषा के विकास में यह वर्ण-विकार बहुत महत्त्वपूर्ण अंश है। वर्णों का रूपान्तर-प्रहण किसी के निर्देश से नहीं होता है; जनता में वह स्वतः होता रहता है। परन्तु यह एक वड़े मजे की वात है कि वह अनियन्त्रित परिवर्तन बड़े ही वैज्ञानिक ढँग से होता है; जैसे किसी के नियन्त्रण में सब हो रहा हो!

जब किसी वर्ण के स्थान को दूसरा वर्ण अधिकृत करता है, तो कोई कारण होता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस वर्ण को चाहे जो वर्ण हो जाए! दोनों में कोई सम्बन्ध होता है, भले ही वह आप को न माछम हो। यह सम्बन्ध या तो स्थान-साम्य है, या प्रयत्न-साम्य, या ऐसा ही कुछ और। स्थान-साम्य से, आप देखें, 'क' को 'ग' होता रहता है। संस्कृत में तो वर्गीय प्रथम अक्षरों को (उसी वर्ग के) तृतीय अक्षर से बदलते आप प्रति क्षण देख सकते हैं। हिन्दी में भी साग, काग, प्रगट, लोग, पलँग आदि शतशः उदाहरण सामने हैं। कितने ही ऐसे विकास हैं, जहाँ साधारणतः कुछ माछम नहीं देता; पर ध्यान से देखने पर सब स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के 'ग्यारह' शब्द को ले लीजिए। कहीं कुछ साफ है? परन्तु यह 'ग' आकाश से नहीं टपक पड़ा है और न 'र' ही अकुलीन है। आप जानते हैं, 'प्रक्रिया' में—समास-तद्धित आदि में—'एक' को 'इक' हो जाता

है—'इकतारा'-'इकलोता', 'इकहा' आदि। 'एक (और) दस' समस्त होने पर 'इक दस'। 'दस' के 'स' को 'ह' हो गया, जो बहुत प्रसिद्ध चीज है। साथ ही 'द' को 'र' हो गया। 'द' तथा 'र' का वैसा कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता; पर दोनों का 'प्रयन्न' अल्पप्राण है। तो, दोनो अल्पप्राणी सम हुए और इस समता के कारण ही एक दूसरे के स्थान पर कभी-कभी देखे जाते हैं; जैसे कि इसी 'र ह' में। प्रक्रिया यह है कि 'द' को 'ड' और फिर 'ड' को 'र'। तो, अब 'इक रह' हो गया। 'क' को 'ग' और स्वर दीर्घ हो गया—'इगारह'। फिर, कहीं किसी तरह बीच में 'य' का आगम हो गया, बीच में रहने वाला (अन्तःस्थ) तो यह है ही। बन गया—'इग्यारह', जो कि अब तक कहीं कहीं वोला जाता है। फिर आगे चल कर 'इ' का लोप हो गया और बन गया—'ग्यारह'। इस तरह एक मिनट भी समय न लगा और 'एक-दस' से 'ग्यारह' बन गया। परन्तु, वस्तुतः इस के इस रूप-परिवर्तन में सदियों का समय लगा होगा!

'शाक' में 'शा' का 'सा' हुआ और साथ ही 'क' को 'ग' हुआ — शाक-साग। 'नासिका' के मध्य (सि) का लोप और अन्त्य स्वर हस्य — नाक। पर यहाँ 'क' को 'ग' नहीं हुआ। क्यों ? इस लिए कि हिन्दी में एक 'नाग' शब्द पहले से हैं; साँप का पर्याय। इसी तरह 'पाक' का 'पाग' नहीं हुआ; क्योंकि 'पाग' तो हिन्दी में पहले से ही विद्यमान है — शिरोबेष्टन। इस तरह, जहाँ तक सम्भव हुआ है, हिन्दी ने भ्रम और सन्देह को अवसर नहीं दिया है।

'च' को 'ज' के रूप में वैसा नहीं, जैसा 'क' के रूप में बदलते हम देख सकते हैं। व्रज में 'च्यों' 'बोलते हैं और मेरठी परिसर में, उस अर्थ में 'किक्कर' बोलते हैं। दोनों के सम्मिलन में 'च्यों' के 'च' की जगह 'क' आ गया — 'किक्कर' की छाया पड़ गई! 'च्यों' का हो गया 'क्यों'। बहुत से लोग 'क्यों' के साथ 'कर' भी लगा देते हैं और 'क्योंकर' बोलते हैं। यह

'क्योंकर' 'च्यों' तथा 'किकर' के मेल की कहानी कहता है, जिस में कुछ लेने और कुछ छोड़ने की बात है। 'च' और 'क' का प्रयत एक है और दोनो वर्गीय प्रथम अक्षर हैं।

हाँ, 'ट' को अपने वर्गीय (तृतीय) अक्षर के रूप में वदलते हम देख सकते हैं। संस्कृत 'वट' हिन्दी में 'वड़' हो गया। 'ड' को ही 'ड़' वोलते हैं और 'ड' या 'ड़' का 'र' से वड़ा मेल है। प्रयन तो एक है ही, उचारण में भी वहुत समता है। इसी लिए संस्कृत में 'ड', 'ल' तथा 'र' की एकरूपता 'यमक' आदि अलङ्कारों में स्वीकार की गई है और 'अवलता जड़ता न हो' सच्दालङ्कार माना है । हिन्दी में 'लड़का' 'लरिका' आदि सहस्रशः प्रयोग हैं ही। सो, 'बड़' को 'बरगद' भी कहते हैं। 'वड़' के छोटे-छोटे फल आपने देखे ही हों गे। उड़द की दाल पीस कर उतनी ही उतनी बड़ी गोली-सी बना कर लोग मुखा लेते हैं और मसालेदार वना कर रोटी के साथ खाते रहते हैं। 'बड़' के वे फल 'बड़ी' नाम से कभी कहीं अभिहित हुए और उन के ही वरावर की वनी हुई ये उड़द-पिट्ठी की गोलियाँ भी 'वड़ी' कही जाने लगीं — परिमाण-साम्य से । इसी दाल-पिट्टी की कुछ वड़ी चीज भी वनाई गई, जो तेल में तल कर और प्रायः दही में लपेट कर खाई जाती है। उस 'वड़ी' से इस चीज का आकार कुछ वड़ा हुआ, तो 'वड़ी' का रूप 'वड़ा' हो गया। 'ड़' को 'र' हो गया, उचारण-साम्य से ; और कदाचित् इस लिए भी कि 'चड़ी' और 'चड़े' को खाने का 'कर्म' वनाना अखरा होगा। तो 'बड़ी' का 'बरी' और 'बड़ा' का 'बरा' हो गया। यह न समभना चाहिए कि पहले 'बरी' और 'बरा' बना; फिर 'बड़ी-बड़ा' हो गया! 'ट' के समीपतर 'ड' है। फिर 'ड' और 'र' का मेल है; 'ट-र' का नहीं। खैर, इस तरह 'ट' को 'ड' हुआ करता हें और 'ड' को 'ड़'; फिर 'र'। 'पत्'-पट-'पड़<sup>7</sup> किया — 'गिरंना-पड़ना'। 'त' संस्कृत में 'द' के रूप में आता रहता है। फारसी सें भी यही बात देखी जाती है। संस्कृत का 'रात' (सौ) फारसी में 'सद' हो जाता है और 'शती' का 'सदी'

रूप सामने है। 'श' का 'स' हो ही जाता है। हिन्दी में 'त' बहुत कम 'द' रूप में आता है। संस्कृत में 'त' को 'च' भी होता रहता है और हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति है। दोनों का प्रयत्न एक है। 'सत्य' का 'सच' रूप सामने है। 'य्' का लोप और 'त्' को 'च्'। 'स्तम्भ' का रूपान्तर 'खम्भा' है। यहाँ 'त्' को 'क्' का रूप मिला है, जो संस्कृत से भिन्न मार्ग है। 'स्तम्भ' के 'त्को 'क' हो गया और 'स्' को 'ह'। स्थिति हुई — 'हक् अ स्भ'। हिन्दी 'ह' को आगे से प्रायः पीछे धकेलती रहती है और वही यहाँ हुआ। 'ह' उठ कर 'क' के बाद जा बैठा, 'अ' से पहले — 'कृह्अ म्म'। क् और ह् मिल कर 'ख़' और फिर अगले स्वर से मेल । 'खम्भ' हुआ, जिस में हिन्दी की पुं-व्यञ्जक विभक्ति 'आ' आ लगी। सवर्ण-दीर्घ और 'खन्भा' — 'स्तन्भ' से 'खन्भा'। संस्कृत का यह 'स्तन्भ' शब्द भी कदाचित् वैदिक 'स्कम्भ' का रूपान्तर है। क् की जगह त् हो कर 'स्तम्भ'। हिन्दी का 'खंभा' वस्तुतः इसी 'स्कम्भ' से है। यानी 'स्तम्भः' और 'खंमा' माई-माई हैं।

हिन्दी में 'त्' कभी-कभी 'लं' के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में तो 'त्' का ल होना बहुत प्रसिद्ध चीज है। संस्कृत का 'पीत' वर्ण-वाचक विशेषण 'पीला' बन गया। त् का ल और अन्त में वही पुं-व्यञ्जक विभक्ति 'आ'। दोनो मिल कर एक दीर्घ 'आ'—पीत—पीला। परन्तु 'श्वेत' का 'सेत' हो कर फिर 'त्' को 'ल्' नहीं हुआ; क्योंकि 'सेल' हिन्दी में एक प्रसिद्ध शख-वाचक शब्द है। न 'चेत्र' का 'खेत' हो कर फिर 'खेल' बना।

पंजाबी में त् को वर्गीय तृतीय अक्षर (द्) में वदलने की प्रवृत्ति है—करता-करँदा, पीता-पींदा, खाता-खाँदा। कह सकते हैं कि 'द्' को ही 'त्' हुआ क्यों न समभा जाए ? यह क्यों न माना जाए कि पंजाबी 'करँदा', 'पींदा' आदि का ही हिन्दी में 'करता', 'पीता' आदि हो गया है ? संस्कृत में भी तो 'द्' का 'त' होना प्रसिद्ध है न ?

इस का उत्तर यह है कि कम-विकास में मनमानी तो चले गी नहीं। हमें देखना होगा कि 'करता' और 'करँदा' में प्राचीनतर प्रयोग कौन सा है। स्पष्ट ही करता, पीता, खाता आदि कृदन्त कियाएँ संस्कृत के 'क' ('त') प्रत्यय पर हैं, जो यहाँ वर्तमान-सामीध्य में होता है। 'द' कोई किया-विभक्ति या प्रत्यय वैसा वेद-भाषा में भी है नहीं। इस विषय को 'हिन्दी शब्दानुशान' के किया-प्रकरण में हम ने बहुत विस्तार के साथ सममाया है। सो, मृल रूप 'करता' आदि ही हैं, जिन के रूप पंजाब में 'करँदा' आदि हो गए हैं; और आगे 'करना' आदि भी।

पंजावी में 'त्' का 'न्' होना भी देखा जाता है। संस्कृत में भी 'त्' तथा 'द्' का 'न्' के रूप में वदलते रहना साधारण वात है। 'इतना, उतना, कितना' पञ्जाव में 'इन्ना, उन्ना, किन्ना' वन जाते हैं और खी-लिङ्ग में—इन्नी, उन्नी, किन्नी। 'त' के 'अ' का लोप और उस (त्) को 'न्'।

संस्कृत में टबर्ग के मेल में तबर्ग को भी टबर्ग हो जाता है; पर हिन्दी या पंजाबी में ऐसा नहीं है। 'ह' को बैसे स्थल में 'ण्' होने के बदले 'न' ही होता है; जैसे—'मुन्नी'। 'मुन्नी' राव्द पहले पंजाब में चला; बाद में 'मुन्ना' वना-चला; फिर ये दोनो शब्द चलते-चलते हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विहार पहुँचे; किं बहुना, आज 'मुन्नी-मुन्ना' सम्पूर्ण भारत में कूदते फिरते हैं। आप कहेंगे कि इस में प्रमाण क्या है कि ये शब्द पंजाब से चले ? और चर्चा भी 'ह' की चल रही है; ध्यान रहे। ठीक है। प्रमाण दिए जाएँ गे। चर्चा भी 'ह' की ही है। बैसे चर्चा तो 'न' की थी; पर 'न' को 'न' होने की बात आ गई, जिस से 'ह' के 'न' होने की बाद आ गई, जिस से 'ह' के 'न' होने की उत्पत्ति सुनिए। स्त्रियाँ प्रायः सभी देशों में सिर पर सुन्दर केश रखती हैं। परन्तु छोटे वचों के केश कुछ दिन तक कटाते रहते हैं और प्रायः सात-आठ वर्ष की अवस्था से लड़कियों के केश रखने की चाल

है। तो, छोटी बिचयों को खिलाते समय प्यार में लोग 'सुन्नी' सुन्नी' कहने लगे; कोई-कोई 'सिर-सुन्नी' भी। सुन्नी—'सुंडी'। जिस के सिर पर केश न हों, जो सिख न हो, उसे (सिख लोग) 'सुन्ना' कहते हैं, जो कहीं-कहीं 'मौना' भी वन गया है। सो, 'सुंडी' की कठोरता 'ड' में है, जिसे 'न्' के रूप में बवल दिया गया। तब अनुस्वार भी 'न्' बन गया—'सुन्नी'। 'सुन्नी' के अनुकरण पर 'सुन्ना' की सृष्टि हुई—स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। प्रसंगप्राप्त वात यह कि 'ड्' को 'न्' हो जाता है और यह इस लिए हुआ कि पास में अनुस्वार विद्यमान था, न का प्रतिनिधि। उस मीठे वर्ण ने पड़ोस में भी मिठास पैदा कर दी—'ड्' को 'न्' बना दिया।

प् का ब् बन जाना संस्कृत में प्रसिद्ध है और फारसी में भी इस का आभास है। हमारा 'अप्' फारसी में 'आव' हो गया है। आद्य स्वर दीर्घ और प् को व्। हिन्दी की तरह फारसी में भी संस्कृत से आए हुए व्यंजनान्त शब्द स्वरान्त हो जाते हैं। परन्तु हिन्दी में 'प्' को 'व्' होते वैसा नहीं देखा जाता। काग, साग आदि की तरह जप को 'जव' नहीं होता। आप कहें गे कि हिन्दी में 'जब' शब्द अन्यार्थक मौजूद है; इस लिए वैसा न हुआ होगा। ठीक; परन्तु 'साँप' का 'साँव' भी तो नहीं होता! 'पाप' का 'पाव' भी नहीं! और कोई प्रयोग भी वैसा सामने नहीं है; और अनन्त भाषा-प्रवाह में कहीं कुछ वैसा मिल भी जाए, तो अचरज नहीं। परन्तु प्रवृत्ति वैसी नहीं है।

इस प्रकरण में एक बात छूटी जाती है। उपर हम ने कहा कि 'क' को हिन्दी में 'ग' होते देखा जाता है। परन्तु यह चीज उन्हीं शब्दों के सम्बन्ध में समिक्षए, जो संस्कृत से यहाँ आए हैं। संस्कृतोद्भूत (तद्भव) शब्दों में ही 'क' को 'ग' का रूप प्रायः मिलता है। परन्तु फारसी आदि विदेशी आषाओं से आए हुए शब्दों के 'क' को 'ग' नहीं; बरन 'ख' होते देखा जाता है—सन्दूक-सन्दूख, बन्दूक-बन्दूख, खाक-खाख

आदि। मानो, हिन्दी ने जान-बूम कर संस्कृत में तथा विदेशी भाषाओं में अन्तर रखा हो! विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों के प्रथम अक्षर (क) को द्वितीय अक्षर (ख) होता है और संस्कृत से आए हुए वैसे शब्दों में प्रथम को तृतीय।

ख, छ, ठ, थ और फ को हिन्दी में रूपान्तर श्रहण करते नहीं देखा जाता है। आप कहें गे कि वाह! मुख-मुहँ, नख-नहँ आदि प्रयोग प्रत्यक्ष हैं; पर आप कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं। उत्तर में निवेदन है कि 'वर्ण-विकार' नहीं होता है; एक वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में नहीं बदल जाता है; बस इतना ही हम ने कहा है। 'कुछ' क्यों नहीं होता। 'कुछ' में तो 'वर्ण-लोप' आदि भी है। सो, यह वर्ण-लोप के प्रकरण में स्पष्ट किया जाएगा कि 'मुहँ-नहँ' आदि में 'वर्ण-विकार' नहीं, वर्ण-लोप है। 'ख' में हुभी बैठा हुआ है महाप्राण। क् घिस-घिसा कर नष्ट हो गया और 'ह' रह गया ; जैसे किसी पटरे आदि पर लोहे की चाद्र चढ़ा दी जाए और कालान्तर में लकड़ी सड़-गल कर वह चादर भर रह जाए; काम भी वैसा ही देती रहे। तो, यही तो कहेंगे कि लकड़ी उड़ गई, लोहे की चादर रह गई ? गेहूँ और चने मिला कर 'गोचनी' बना ली। फिर, यदि चने अलग कर लिए जाएँ, तो कहा जाए गा कि गेहूँ रह गए, चने अलग कर लिए गए। यह न कहा जाए गा कि 'गोचनी के गेहूँ बन गए'। इसी तरह 'मुख', 'नख' आदि में 'ख' के 'क्' का लोप हो गया और मधुर 'म'-'न' के साहचर्य्य से 'ह' का 'अ' अनुनासिक भी हो गया। रूप बन गए—मुहँ, नहँ। 'नहँ' 'नख' की अपेक्षा कितना कोमल और मधुर शब्द बन गया ? तभी तो 'नहँ दी छनक मेहँदी सूखन देहुं जैसे शृङ्गारात्मक स्थलों में प्रयुक्त होता है। 'टूटे नखरद केहरी' जैसे स्थलों में 'नहँ' का प्रयोग न हो गा। शेर के झुंझुनियाँ नहीं बाँधी जातीं। वह तो पालतू मृग-छौने आदि का शृङ्गार है। पर, ये सब साहित्यशास्त्र की नातें हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ होना

चाहिए। यहाँ अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं। हाँ, यह तो समझ ही गए हों गे कि 'नख' की अपेक्षा 'नहूँ' मधुर क्यों हो गया है! स्पष्ट है कि 'ह्' अक्षर ऐसा महाप्राण है, जो साधारण 'क', 'ग' आदि को 'ख', 'घ' जैसा कठोर वना देता है। वह 'ह्' तो 'मुहँ' तथा 'नहँ' में डटा ही हुआ है। फिर को मलता आने का कारण क्या है ? कारण है उस के 'अ' का अनुनासिक हो जाना। अनुनासिक ने मिठास पैदा कर दिया है। और, यद्यपि 'ह्' अल्पप्राणों को महाप्राण बना देता है; और उन में मिल कर यह अधिक कर्कश हो जाता है। कोई जबर्दस्त भी जब किसी निर्वल को भी अपने साथ कर लेता है, तो उस की शक्ति और आवाज वढ़ जाती है। भले ही अल्पप्राण हो, साथी के न रहने से महाप्राण 'ह' भी कुछ क्षीण हो जाता है। घ, ढ, घ, भ में कैसी आवाज है ? जैसे गोले गड़गड़ा रहे हों। 'ह' में वह वात कहाँ है ? हाँ, उन चतुर्था तरों से 'ह्' निकाल लो, तो वेचारे ग, ड, द, व के रूप में रह जाएँ गे! जैसे निनिस्टरी की कुर्सी छिन गई हो !

खैर, यह सब लोप-प्रकरण में समकाया जाए गा। यहाँ इतना समक्तना चाहिए कि हिन्दी में वर्गीय दितीय तथा चतुर्थ अक्षरों में वर्ण-विकार प्रायः नहीं देखा जाता है। 'प्रायः' इस लिए कि स्तान, पढ़, उठ आदि प्रयोग सामने हैं, जिन में वर्णविकार स्पष्ट है।

हमारा 'स्थान' फारसी में 'स्तान' या 'स्ताँ' वन जाता है; अर्थात् 'थ्' को 'त्' हो जाता है। संस्कृत का 'पठ' हमारे यहाँ 'पढ़' वन जाता है। पूर्वत्र दोनो एक वर्ग के समस्थानीय हैं—थ् और त्। अपरत्र भी दोनो एक स्थान वाले वर्ण हैं 'ठ' और 'ढ'; परन्तु दोनो महाप्राण हैं। ठ् को ढ् और अन्त में 'अ' का आगम। हिन्दी में कोई भी धातु व्यंजनान्त रहती ही नहीं; सव स्वरान्त! इसी तरह 'उत्थान' से 'उड़ान' वना, जिस की मनक कहीं-कहीं अव तक 'उड़ो' में मिलती है। फिर 'ट्' का

लोप—'उठना'; और 'ना' प्रत्यय अलग करने पर 'उठः धातुः । 'उठता है' आदि कियाएँ।

'छ' के सम्बन्ध में विशेष वात यह कि हिन्दी में यह अक्षर 'स' का स्थान लेता है — षष्टः — छठा। प्का 'स' और फिर उसे 'छ'। परन्तु फारसी में इस से उलटा मार्ग है, 'स' ही 'छ' का स्थान ले लेता है। हमारी 'छाया' की ही छाया है 'साया'। उर्दू वाले भी 'साया' ही पसन्द करते हैं, छाया नहीं।

'ध्' को हिन्दी में 'ध्' के रूप में बदलते देखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि संस्कृत में भी कभी-कभी ध् की जगह थ् ने ली है। अवश्य ही 'मधुरा' ने 'मधुरा' का रूप धारण किया हो गा। 'मधुपुरी' नाम से भी 'मधुरा' की मलक मिलती है। संस्कृत के आचार्य तो सभी शब्दों को ब्युत्पन्न मानते हैं न? तच 'मधुरा' की ही पुष्टि होती है। 'मधुरा' का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता! जब आर्य उधर दक्षिण में पहुँचे, तब भी अपनी चिरपरिचित नगरी को भूल नहीं गए और इसी नाम की वहाँ एक और नगरी बसाई, जो 'मदुरा' हो गई। 'ध्' या 'ध्' का 'ध्' के रूप में परिणमन हो गया।

हिन्दी में 'विधुरी अलकें' और 'विधुरे केश' आप ने देखें हैं। मतलव 'छिटकी हुई अलकें', 'छिटके हुए केश'। 'विखरे' भी 'विधुरे' का ही अपर रूप है — थू को ख्। एक महाप्राण की जगह दूसरा महाप्राण। 'विधुरे' का प्रयोग कोमलता और स्निग्धता लिए हुए है और 'विखरे' में रूखापन है। 'केश विखरे' तभी कहें गे, जब वैसी स्थिति हो। इसी अर्थ-भेद से शब्द-भेद हुआ होगा।

परन्तु 'विथुरा' कहाँ से आया, जिस का वहुवचन वह 'विथुरे' है और स्त्री-लिङ्ग 'विथुरी' ?

संस्कृत का एक शब्द है 'विधुर'। 'विधुर' का अर्थ है वियोगी; स्वजन-वियुक्त। इसी का आगे रूप-विकास 'विधुरा' के रूप में हुआ, जिस का अर्थ 'अलग-अलग', 'छिटके हुए' इत्यादि हुआ। घू को थू और अन्त में हिन्दी की पुं-विभक्ति — 'आ' (।)। सवर्ण-दीर्घ और 'विश्वरा'। 'विश्वरा' का प्रयोग हिन्दी में प्रायः बहुवचनः में ही होता है — विश्वरे। सो भी, केशों के ही लिए। अन्यत्र 'थ्' को 'ख्' हो जाता है। नाज पूरव में 'विश्वरित है', अन्यत्र 'विखरता है'। अर्थात् केशों से अतिरिक्त कहीं 'विश्वरता' चलता है; पर 'विश्वरे गेहूँ'न हो गा।

इसी तरह 'सुथरा' भी है — साफ सुथरा। ग्रुद्ध-साफ, साफ सुथरा। 'ग्रुद्ध' के 'श्' को स् और द् का लोप — 'सुथ'। 'ध्' को थ् और अन्त में 'र' का आगम, जैसे 'मधु' से 'मधुर' संस्कृत में। फिर अन्त में वही पुं-विभक्ति — 'आ'। वन गया 'सुथरा'। अन्यत्र 'ग्रुद्ध' से 'सुध' वना; तव 'थ्' हुए विना भी 'र' का आगम और 'आ' विभक्ति — 'सुधरा'। 'सुधरा' और 'सुथरा' में अन्तर है, अर्थ में विशेपता है; इसी लिए दिधा विकास। साहित्य में 'ग्रुद्ध' भी चलता ही है, अपने ग्रुद्ध अर्थ में। ग्रुद्ध, सुधरा, सुथरा; यों त्रिह्म हुआ — दूध, वही, रवड़ी।

यही नहीं; 'शुद्ध' का एक और रूप भी है — 'सूध' — 'वड़ा सूध मनई है'। जब हिन्दी में 'सादा' आया, तब मेरठी ने भी 'सूध' ले लिया, अपनी वही 'आ' विभक्ति लगा कर — 'सूधा'। पर 'सादा' के साथ उसे 'सीधा' कर लिया—'सीधा-सादा'। 'आ' के समीपतर 'ई' है—कण्ठ से तालु। 'ऊ' तो परले सिरे पर है—कण्ठ से ओष्ठ की दूरी!

'द' को 'व' होते भी देखा गया है; हिन्दी में। दोनो अपने-अपने वर्ग के तृतीय हैं, अल्पप्राण। हिन्दी के जब, तब और कब में यह वर्ण-विकार स्पष्ट है। संस्कृत के यदा, तदा और कदा के ये स्पान्तर हैं; जिन्हें दिल्ली के उत्तरी परिसर में जद, तद और कद के रूप में अब भी बोलते हैं। 'य' का 'ज' होना तो अति-प्रसिद्ध है। ये ही जद, तद और कद इधर आ

कर जब, तब और कब बन राए। इन के ही वजन पर 'अब' की सृष्टि हुई है ; जैसे 'मीठा' के वजन पर 'सीठा'।

'त्' को यू के रूप में भी वदलते देखा है—'कृत—िकय'; अन्त में 'आ' पुं-विभक्ति, 'किया'। 'घृत—िघय'। 'य' को फिर् 'इ' और सवर्ण-दीर्घ—'घी'।

पद के अन्त्य 'म' को कभी-कभी अनुनासिक 'वँ' हो जाता है प्राम—गावँ, नाम—नावँ। 'प्राम' के 'र' का लोप भी। कभी-कभी अन्त्य 'द' को भी अनुनासिक 'वँ' होते देखा गया है—'पाद'—'पावँ'।

'न्' को फारसी में 'ल्' होते देखा गया है—'विना—विला'। यह 'विला' उर्दू में भी चलता है।

य्को ज्होना तो आप सर्वत्र देख सकते हैं। 'बाजा' में यूकी ही सत्ता 'ज्' के रूप में है। 'वाद्य' से 'बाजा' है। व को व; द का लोप और य्को ज्। अन्त सें पुं-विभक्ति और दीर्घ-एकादेश — 'वाजा' । 'अद्य' का 'आज' बना, आद्य स्वर दीर्घ हो कर — परन्तु 'पद्य' का 'पाज' नहीं वना ! क्यों नहीं वना, यह प्रश्न सम्भव है। 'आज' और 'कल' के विना साधारण जनता का काम चल नहीं सकता। परन्तु अपढ़ लोग 'पद्य' क्या जानें ? शब्द-विकास साधारण जनता में होता है। पढ़े-लिखे लोग तो ज्यों का त्यों उचारण किया करते हैं। सो, 'पद्य' जैसे का तैसा बना रहा; 'गद्य' भी। 'गद्य' तो वैसे भी 'गाज' न वनेगा। किसी को मारना थोड़े ही है! एक बात पूछी जा सकती है। 'अद्य' का 'आजा' क्यों नहीं हुआ; 'बाजा' की तरह ? उत्तर है: 'आजा' हिन्दी में 'पितामह' को भी कहते हैं; इस लिए भेद रखा। दूसरी बात, वैसी (तद्भव) संज्ञाओं तथा विशेषणों में ही पुं-व्यंजक विभक्ति लगती है। 'आज' तो काल-वाचक अन्यय है — अब, तब की तरह।

'सेज' में भी 'ज्' 'य्' का ही वना है — शय्या—सेज । क्या-क्या परिवर्तन हुए; समक्त लीजिए ।

५ भा० वि०

'र' हमारे यहाँ तो 'ल' या 'ड' के रूप में बदला करता है; पर उर्दू वाले 'र' को 'ह' भी कर देते हैं — अल्पप्राण को महाप्राण वना देते हैं —'सरल'-'सहल'। 'रज्जू' का ब्रज में 'लेजू' रूप हो गया — पानी भरने की रस्सी।

### 'आ' तथा 'ओ' विभक्तियाँ

'आ' तथा 'ओ' हिन्दी की संश्लेषात्मक विभक्तियाँ हैं; ( तुम्हारा-हमारा आदि में ) 'र' प्रत्यय की तरह । इस 'र' में भी 'आ' विभक्ति लगी है। एक बात 'र' के सम्बन्ध में रही जाती है। यह नहीं बताया कि हिन्दी, वँगला तथा पंजावी में यह 'र' आया कहाँ से ! हमारा अनुमान है कि संस्कृत के 'हरेर्गृहम्', 'भानोर्गुरः' आदि रूपों से ही यह सम्बन्ध-सूचक अंश 'र' लिया गया है और हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार उसे सस्वर ('र') कर लिया है। पूरव में 'तुम्हार-हमार' और बंगाल में 'सीतार', 'आमार' आदि में 'र' ही है; पर जहाँ 'आ' तथा 'ओ' पुं-विभक्तियों का विकास हो चुका था, वहाँ इस ('र') संबन्ध-प्रत्यय के अन्त में उसे लगा दिया गया और सवर्ण-दीर्घ कर के 'तुम्हारा-हमारा' तथा 'तुम्हारो-तिहारो' आदि रूप बने। संस्कृत में भी संबन्ध-प्रत्यय में संज्ञा-विभक्ति लगती है-'राजनीतिकः'। और, यहाँ तो 'आ' या 'ओ' जब पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में चले, तो सब के साथ इन का भयोग जरूरी हो ही गया; यदि पुं-च्यंजकता आवश्यक हैं। खैर, इस जगह हमें यह देखना है कि हिन्दी में संश्लेषात्मक विभक्तियाँ आईं कहाँ से ? इन का विकास या निकास देखना है।

हम देखते हैं कि संस्कृत में विसर्ग प्रायः 'आ' के रूप में परिणत हो जाता है। दोनो का स्थान कंठ है और उचारण भी समान। 'उपः' के विसर्ग आगे चल कर 'आ' के रूप में वदल गए — 'उप आ'। सवर्ण-दीर्घ — 'उपा'। एक ही अर्थ में.

एक साथ ही 'उपः' तथा 'उषा' इन दो शब्दों का चलन हुआ हो; ऐसा भाषा-विज्ञान के विद्वान् मान नहीं सकते । हिन्दी में भी 'वयादह' आदि विदेशी शब्दों का रूपान्तर 'वयादा' आदि हो गया है। वही वर्ण-विकार 'आ' और सवर्ण-दीर्घ। फारसी के 'हे'-व्यंजनान्त 'ज्यादह' आदि शब्दों में जो अन्त्य वर्ण है, उस का उचारण ह किंवा विसर्गों के समान ही है और इसी लिए कभी-कभी लोग भूल से 'ज्यादः' जैसे रूप लिख भी देते हैं, जो ठीक नहीं। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही उचित है। परन्तु भूल से लोग 'छह' को 'भी 'छः'. लिखते चले जा रहे हैं! उचारण-साम्य से यह गलती! वात यह कि मुसलमानी शासन-काल में एक समय ऐसा आया कि हिन्दी एकदम निराश्रित हो गई थी! पढ़ें-लिखे वर्ग (कायस्थ आदि) उर्दू-फारसी के पुजारी बन कर राज-दरबार में घुस गए थे। अधिकांश राजा भी मुसलमानी रँग-ढँग स्वीकार कर चुके थे; कम से कम भाषा के सम्बन्ध में तो वे किसी भी 'टोडी' से कम न थे। हिन्दू राज्यों में उर्दू-फारसी चलने से वहाँ की प्रजा भी उधर ही वह गई। वैश्यों को अपने व्यापार से मतलब! उन्होंने एक लिपि ही अलग बना ली थी - 'मुड़िया'। साधारण जनता को शिक्षा दुर्लभ । हिन्दी को कौन पूछता ? संस्कृत के पंडितों में — ब्राह्मण-वर्ग के एक छोटे से समुदाय में — हिन्दी का लिखना-पढ़ना जारी रहा; सो भी इस लिए कि संस्कृत की लिपि भी नागरी है, जो हिन्दी की। फलतः जो पण्डित संस्कृत कम पढ़-लिख पाते थे, वे हिन्दी पढ़ते-लिखते थे। उन्होंने 'छह' उचारण सुना, तो उचारण-साम्य से, विसर्ग दे कर 'छः' 'लिखने का उपक्रम किया। विसर्ग तो 'शुद्ध' चीज ठहरी; संस्कृत से आई हुई; बस, इन पण्डितों के इस 'छः' शब्द को लोगों ने स्वीकार कर लिया और इस की ऐसी जड़ जमी कि अब तक हिल नहीं रही है! कहने का मतलब यह कि विसर्ग को या उस से मिलते-जुलते

'ज्यादह' आदि के अन्तिम वर्ण को 'आ' होते देखा गया है,

जो सवर्ण-दीर्घ हो कर रहता है। परन्तु अकारान्त संज्ञा आदि से परे ही यह सब होता है।

संस्कृत में अकारान्त पुंवर्गीय संज्ञा आदि में पहली विभक्ति का एकवचन जब आता है, तो उस का रूप — 'रामः, मधुरः, कः' आदि होता है। नपुंसकवर्ग में ऐसी जगह 'म्' लगता है — ज्ञानम्, मधुरम्, किम् आदि । स्त्री-वर्ग में भी इस जगह विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। फलतः 'रामः' आदि में विसर्गों को पुं व्यंजक चिह्न आगे चल कर मान लिया गया। आगे, प्राकृत-अपभ्रंशों में विसर्गों को इस स्थल पर निर्वाध 'ओ' का रूप दे दिया गया — विसर्ग एकदम समाप्त! संस्कृत में 'रामः कस्य' रूप होते हैं, जो प्राकृत-अपभ्रंशों में — 'रामो कस्स' होने लगे! विसर्गों का स्या श् के रूप में वदलना भी उड़ा दिया गया। सर्वत्र — 'ओ'। यही 'ओ' व्रजभाषा आदि में विभक्ति है, जिसे हम 'पुं-व्यंजक' विभक्ति कहते हैं और यह सदा संश्लिष्ट रहती है। मिष्टः, सकलः, कृतः आदि की तरह मीठो, सगरो तथा कियो आदि में इस का उपयोग होता है। परन्तु विचित्र बात है कि विसर्गों से विकसित द्वियह विभक्ति (ओ) ऐसे ही अकारान्त पुंवर्गीय शब्द में लगती है, जो विकास-प्राप्त हो, तद्भव हो! 'सुन्दर' का 'सुन्दरो' हिन्दी में न होगा, न 'बालक' का 'बालको'। नपुंसकवर्ग हिन्दी में है ही नहीं। स्त्री-वर्ग में यह 'ओ' विभक्ति लगती नहीं है; पूर्व परम्परा का ध्यान कर के। 'भित्ति' का तद्भव 'भीत' है, जिस में 'ओ' कभी भी न लगे गी। 'महिषी' का 'भैंस' बना कर फिर इस में 'ओ' विभक्ति नहीं लगाई गई — 'भैंस' ही रहने दिया गया। पुंवर्ग में जरूर वह लगी — 'भैंसा'। रानी का वाचक शब्द 'महिषी' अविकृत रहा। साधारण जनता को उस के व्यवहार से क्या मतलव ! 'रानी' चलता रहा ।

एक दूसरे चेत्र में विसर्गों का रूपान्तर 'आ' के रूप में हुआ, जिस की प्रक्रिया का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

हमें प्राकृत-अपभ्रंश का वह रूप कहीं साहित्य में उपलब्ध नहीं, जहाँ 'रामः' का वैसा विकास हो कर 'रामा' आदि का रूप मिला हो। संस्कृत में (।) स्त्री-लिङ्ग का चिह्न है — रमा, लता, सुशीला । सम्भवं है, इसी लिए 'रामः' आदि का वैसां ( 'रामा' आदि ) विकास न गृहीत हुआ हो; साहित्य में । परन्तु जनता में वैसा चलन हुआ हो गा और श्ली-वर्ग का भ्रम दूर करने के लिए आगें चल कर उन्हें (छी-बर्गीय तद्भव शब्दों को ) हस्व करना पड़ा होगा — आकारान्त से अकारान्त किया गया हो ना — शिक्षा-सीख, जंघा-जाँघ आदि । स्ती-व्यंजक 'ई' प्रत्यय (ी) हिन्दी ने संस्कृत का ही रखा और पुंचर्ग से खी-वर्ग वनाने में उसी का उपयोग किया — लड़का-लड़की, बुड्ढा-बुड्ढी। 'बृद्धा' संस्कृत में श्ली-वर्ग, 'बुड्ढा' हिन्दी में पुंचर्ग। स्पष्ट ही यहाँ हिन्दी ने अपना अलग व्यक्तित्व प्रकट किया है। इस (1) विभक्ति की छाया पूरवी हिन्दी में भी कचित् दिखाई देती है—'राम गवा' 'गोविन्द आवा'। 'गवा — आवां' के यू की जगह व् है। पुं-व्यंजक विभक्ति की छाया स्पष्ट है। छी-वर्ग में वहाँ भी 'ई' है — 'गई-आई'।

सो, इस तरह हिन्दी की यह 'आ' तथा 'ओ' विभक्ति जनमी और वढ़ी।

'र' में 'आ' विभक्ति लगा कर तुम्हारा; 'ओ' लगा कर तुम्हारो-तिहारो-थारो। 'थारो' का बहुबचन 'राजस्थानी' में 'थारा'। पंजाब में 'थ्वाडा' एकवचन। फिर 'ड' को 'द' कर के 'सर्वत्र 'राम दा', 'गोपी दे' आदि। इस 'द' को 'क' कर दें; तो, 'राम का' 'गोपी के' आदि हिन्दी में रूप।

इस प्रकार यह विभक्ति-कथा संचेप में हुई। 'र-ड' और 'ड'-'ल' की तो यात ही कुछ नहीं; ऐसे-ऐसे परिवर्तन होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता! कभी-कभी एक ही नसल के लोग दूर जा कर रूप-रंग में और आकार-प्रकार में इतने बदल जाते हैं कि पहचानना कठिन हो जाता है। तब उन के आचार- विचार तथा रीति-रिवाज आदि देख कर और उस की समता खोज कर मूल का निर्धारण किया जाता है। जिसे पता न हो कि गन्ने के रस से चीनी बनती है, वह रूप-भिन्नता के कारण कल्पना भी न कर सके गा कि चीनी गन्ने के रस का ही परिवर्तित रूप है! कोई लाल वुभक्कड़ यह भी कह सकता है कि खड़िया पीस कर चीनी या बूरा बनाया जाता है! जब उस से पूछा जाए गा कि खड़िया में मिठास कैसे और कहाँ से आ गया, तब वह मुँह फैला देगा।

'हिन्दी-शब्द-सागर' में कुछ इसी ढँग से शब्दों की व्युत्पत्ति वताई गई है। 'सुघ' हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है — 'मेरी सुध लीजो दीनानाथ'। इस 'सुघ' शब्द का विकास संस्कृत 'शुद्ध' शब्द से बतलाया गया है; यानी 'श' को 'स' हो गया, और द का लोप। परन्तु यह नहीं सोचा गया कि 'शुद्ध' तथा 'सुघ' के अर्थ में कोई दूर का भी सम्बन्ध है या नहीं! अर्थ से क्या मतलब! चीनी के मिठास की बात मत पूछों; रूप-रंग देखों; खड़िया से मिलता है न ? इसी तरह की नव्ये प्रतिशत शब्द-व्युत्पत्तियाँ उसी 'सागर' में आप देख सकते हैं! प्रत्यय-कल्पना भी वहाँ बड़ी विचित्र है! खैर, हम कह रहे थे कि रूप-रंग पूरा न मिलने पर भी आन्तरिक तत्त्व की एकता से खोज की जाती है। उपरी बनावट न मिलने पर भी प्रवृत्ति-साम्य से मूल की खोज होती है; जैसे कि पंजाबी 'नू' का मूल संस्कृत 'स्नुषा' और 'हुण' का 'अधुना'।

# किसी एक हड्डी की समानता

कभी-कभी किसी एक हड्डी की समानता से ही मूल पुरखों की खोज हो जाती है; यदि और बातें भी वैसी गवाही दें। पंजाब में एक शब्द जन-प्रसिद्ध है—'नू'। जिसे हम वहू या प्रतोहू कहते हैं। पंजाबी भाषा में उसे 'नू' कहते हैं। आप इस की परम्परा बता सकते हैं ? कोई कह देगा कि 'वधू' के 'व' का लोप और ध्को न् — 'नू'। परन्तु इतना सरल काम यह नहीं है। हम कहें गे कि घ, भ, ढ, घ इन महाप्राणों को 'न',-'म' आदि मधुर अल्पप्राणों में बदलने के कुछ उदाहरण दीजिए। आप के कहने से हम न मान लें गे कि शेर दुवला होते-होते अन्त में हिरनी बन गया। उस की महाप्राणता हमें ऐसा विश्वास न होने दे गी। आगे खोज कीजिए। 'नू' शब्द संस्कृत के 'स्नुषा' शब्द से बना है। 'स्' का लोप और अन्त के 'षा' का भी लोप। 'नु' के 'उ' को दीर्घ—ऊ। बन गया 'नू'। 'स्नुघा' का अर्थ ज्यों का त्यों 'नू' में है। कभी अर्थ-विकास भी होता है। हिन्दी में एक राव्द है 'अंमा'। अर्थ है इस का छुट्टी, नागा होना । मिल-मजदूर से वावू कहता है - 'इस महीने में तुम्हारे कितने अंझे हैं ?' आप समझे, यह 'अंमा' किस शब्द का रूपान्तर है ? संस्कृत में एक शब्द है — 'अनध्याय', जो संस्कृत शिक्षा-संस्थाओं में 'छुट्टी' के अर्च में प्रयुक्त होता है। 'प्रतिपद् को अनध्याय रहता है। शिक्षासंस्था में 'अनध्याय' शब्द का मूल अर्थ है 'अध्ययन न होना'। 'श्रंभा' में इस अर्थ का विकास हो गया। सामान्यतः छुट्टी-मात्र के लिए 'अंभा' चल पड़ा, काम न होने के अर्थ में। 'अनध्याय' सें ध्तथा य् का स्थान-परिवर्तन— वर्ण-च्यत्यय। 'य् ध् आ' ऐसी स्थिति। ध् से द् का लोप, ह् शेष। य्को ज् और ज्-ह् मिल कर 'झ्'। 'न' के 'अ' का लोप और इस (न्) को अनुस्वार। अन्त्य 'य' का भी लोप। तब बना 'अंभा'। अन्त में वही पुं-विभक्ति — 'आ' लग गई है। दोनो य्-य्का लोप हो कर भी वैसा रूप सम्भव है — ध्को म् कर के। पर है यह 'अनध्याय' से ही। इतनी दूर जाने की मांभट में न पड़ कर कोई कहे 'अनुडिमत' से 'अंमा' है, तो कैसा रहे गा? फिर इसी 'अंभा' के 'अं' का लोप कर के वह 'भा' वताए, तो ? 'भा' की व्युत्पत्ति यह करे कि जो अंभा बहुत करे, काम को अनुडिमत करने की - पूरा किए विना छोड़ने

की - जिस की प्रवृत्ति न हो, वह 'भा'। साधारणतः लोग कहें ने कि हाँ आई, ठीक है। डा॰ अमरनाथ मा तथा श्री आदित्यनाथ भा आदि को देखा है; काम करने में कितने चुस्त हैं! परन्तु विचारशील लोग पूछें गे कि यह बात क्या अन्यत्र नहीं है ? और क्या सभी 'मा' 'अनुज्मितकर्मा' ही होते हैं ? ऐसी बात सो है नहीं । यह अटकलपच्चू व्युत्पत्ति मान्य न होगी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त और किसी वर्ण या वर्ग में 'मा' या 'ओभा' शब्द व्यवहृत ही नहीं होता। संस्कृत का 'उपाध्याय' शब्द सामने है। पढ़ाने-लिखाने का काम करने के कारण ब्राह्मण का एक वर्ग 'उपाध्याय'। इस 'उपाध्याय' से 'ओ, भा'; जैसे 'अनध्याय' से 'अंभा'। फिर 'ओ' का भी प्रदेश-विशेष में लोप-'का'। इस गए-गुजरे जमाने में भी पं० गौरी शंकर हीराचन्द ओभा तथा पं० गंगानाथ भा महोदय ने जो काम सारस्वत चेत्र में किया, जो नाम पाया और राष्ट्रभाषा हिन्दी का जो इन्हों ने मान बढ़ाया, वेजोड़ है। 'महामहोपाध्याय' ये दोनो हुए — ओका भी और का भी। 'महामहोपाध्याय' होने पर भी दोनो विभृतियों ने अपने परम्पराप्राप्त पद 'ओभा' और 'भा' छोड़े नहीं महामहोपाध्याय पं० गौरी शंकर हीराचन्द ओका और महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ का । दूध में घी मिला कर सेवन ।

सो, शब्द-विकास में रूप के साथ-साथ अर्थ पर भी ध्यान रखना होता है।

हम यह बता रहे थे कि 'र' को 'ड' भी हो जाया करता है। उसी प्रसंग में विभक्ति-चर्चा चल पड़ी और वह सब संचेप से बतलाया गया। अब कुछ अन्य वर्णी की भी विकास-प्रवृत्ति देखिए।

'ल' को प्रायः 'र' हो जाया करता है। दोनो अन्तःस्थ हैं, दोनो अल्पप्राण हैं और उचारण में भी बहुत-कुछ समता है। 'काला' 'पीला' विशेषण ब्रजमाषा में 'कारो' 'पीरो' वन जाते हैं; पर 'नीला' वहाँ 'नीरो' नहीं बनता। 'आ' और 'ओ' विभक्तियाँ तद्भव संज्ञा-विशेषणों में ही लगती हैं। 'नील' तत्सम है; पर अपवाद-स्वरूप इस का रूप 'नीला' है — 'पीला' के साथ। 'नील' उस के पौधे को कहते हैं। हाँ, 'ड' या 'ड़' प्राय: 'र' के रूप में आ जाते हैं — मगड़ा — झगरो। परन्तु 'उड़ना' कभी 'उरना' नहीं बन सकता।

'व' को प्रायः 'व' हो जाता है; यह कहा जा चुका है। श और ष हिन्दी में प्रायः 'स' के रूप में बदलते देखे गए हैं — शाक—साग, शिर—सिर। और—'षोडश'—'सोलह'। अन्त्य 'श' को 'स' और फिर 'ह'। 'ड' को 'ल' हो गया! 'ड' तथा 'ल' का ड्यारण-साम्य ही ऐसा है कि भट ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। 'दश' को 'दस' हम जानते-पहचानते हैं; परन्तु यौगिक स्थिति में यह 'स' को 'ह' के रूप में कर लेता है—दहला, दहाई आदि। यह बात प्रायिक है। सर्वत्र प्रक्रिया में 'स' को 'ह' हो जाता हो, सो बात नहीं है—'दसहरा'। यहाँ 'दश' का 'दह' नहीं हुआ। क्यों? इस लिए कि दो 'ह' एक जगह बहुत कर्ण-कटु तथा दुरुवार हो जाते। 'दहहरा' बड़ा भदा लगता। इस लिए वैसा नहीं हुआ।

कभी-कभी 'दस' के 'द' को 'र' भी हो जाता है — 'तेरह'। बीच की कड़ी 'ड' है। 'ते' तो 'तीन' का शेष है ही। परन्तु 'बारह' में यह 'व' क्या है ? आप जानते हैं ?

# गिनती का 'बा' हिन्दी में क्या है ?

वारह, वाइस, वत्तीस, बयालीस, बावन, वयासी, बानवे; कहीं भी 'दो' की जरा भी मलक नहीं है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि 'वा' और 'ब' का प्रयोग 'दो' के अर्थ में है; जब कि प्रथक हम 'दो' ही बोलते हैं। एक और एक 'दो' होते हैं, 'बा' या 'ब' नहीं। तब फिर आगे संयुक्त अंकों के नामों में वह कहाँ से ? जनभाषा आदि की पुरानी कविता में अवश्य 'दो' के लिए 'विवि' का प्रयोग मिलता है — 'विवि लोचन'। परन्तु ज़ज की जन-भाषा में 'बिवि' नहीं; 'दो' या 'दैं' ही बोलते हैं।

वात असल में यह है कि पुरखा ('द्वि' या 'द्वौ') की सम्पत्ति का विभाजन जब हुआ, तो हिन्दी ने 'द्' का अंश लिया और 'द्वौ' के आधार पर 'दो' रूप ग्रहण किया। यानी, 'व' का लोपऔर 'औ' को 'ओ'। 'व' 'ब' वन कर और 'ए'का सहारा ले कर गुजरात आदि पहुँचा। गुजराती ने 'द्वि' या 'द्वौ' का 'व' लिया; 'वे' बना कर — 'वे आम' — दो आम। गुजरातियों का मथुरा-गोकुल में अधिक आना-जाना रहा। और, बल्लम-सम्प्रदाय में गुजराती ही अधिक हैं; जिस सम्प्रदाय में महाकवि सूरदास ने दीक्षा ली थी। गुजराती-प्रभाव से ही ज्ञजभाषा की पुरानी कविता में 'विवि' आ गया है।

परन्तु <u>बाइस, बयालिस</u> आदि तो जनसाधारण के प्रयोग हैं और सार्वत्रिक हैं। ये कैसे वन गए ?

इस का लम्बा किस्सा है। सिन्धं में 'दो' को 'व' या 'वा' कहते हैं। वही 'व' या 'वा' हिन्दी के 'वयालिस' तथा 'वावन' में आप देख रहे हैं। तो, सिन्ध से यह 'द्वी' का 'व' और 'वा' इस सापा में कैसे आ मिला ? यह ठीक है कि किसी एक भाषा का दूसरी पर प्रभाव पड़ा करता है। फिर, सिन्धी भाषा तो हिन्दी की सगी बहन है — सिन्ध का एक रूप 'हिन्द' है और उसी से 'हिन्दी'। स्काह हो कर शब्द-विकास हुआ; अर्थ-विस्तार भी। सिन्ध और सिन्धी अपने असली रूप में सीमित रहे; उन के विकसित रूप 'हिन्द' तथा 'हिन्दी' ने अत्यधिक सीमा-विस्तार किया। यह भी ठीक है कि विदेशी ( मुसलमान ) सिन्ध की ओर से ही इस देश में प्रविष्ट हुए और वे सिन्ध को 'हिन्द्'तथा हिन्द की भाषा 'हिन्दी'सममते हुए आगे बड़ें | दिल्ली में उन्हों ने स्थानीय (मेरठी) बोली को राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार किया, जिस का नाम बाद में उर्दू और फिर (अंग्रेजों ने ) हिन्दुस्तानी रखा। नाम के साथ इत्प में भी भेद हुआ। सो, सिन्ध का 'ब' या 'बा' हिन्दी में आ जाए, तो अचरज की बात नहीं, ऐसा कहा जा सकता है।

परन्तु अच्छी तरह से विचार करने पर यह धारणा गलत सावित होती है। किसी भाषा पर अन्य भाषा का प्रभाव पड़ता है; यह ठीक है; परन्तु उस के मौलिक गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 'सिन्व' का 'हिन्द' तथा उस से 'हिन्दी' ले कर भी हिन्दी भाषा ने शब्द के आदि में 'स्' को 'ह्' अन्य किसी शब्द में बहुण नहीं किया। सिन्ध में 'सत्तर' को 'हत्तर' वं लते हैं; हम नहीं। हाँ, 'इकहत्तर' में 'ह' स्वीकार है। हिन्दी ने शब्द के आदि में 'स' को कभी भी 'ह' नहीं बनाया है। यह विशेपता है। दूसरी भापाओं की कियाएँ, सर्वनाम तथा संख्यावाचक राव्द किसी भाषा को प्रभावित नहीं करते हैं। उर्दू नें फारसी-अरवी के लाखों अनावश्यक शब्द मुसलमान लेखकों ने भरे; परन्तु करना, उठना, पीना आदि क्रियाओं की जगह वे विदेशी भाषाओं के शब्द न ला सके ! यदि ला देते; तो फिर वह 'उर्दू' फारसी या अरवी वन जाती । इसी तरह सर्वनाम नहीं वद्लते। संख्यावाचक शब्द बद्लने का प्रयत्न कभी-कभी किया गया है; पर ठिठकते हुए। 'पाँच' को उर्दू में 'पंज' लिखते हैं; जो 'पद्भ' संस्कृत का फारसी-संस्करण है। उस का हिन्दी-रूप 'पाँच' है । 'सप्त' का फारसी-संस्करण डर्टू में 'इत' चलता है; हिन्दी-संस्करण 'सात' वैसा नहीं । 'एक', 'दो', 'तीन', 'आठ' आदि ज्यों के त्यों उर्दू में भी चलते हैं। कदाचित् इन शब्दों के फारसी-संस्करण उपलब्ध न हों। हिन्दी या उर्दू में 'सात' के लिए 'सेविन' और 'पाँच' के लिए 'फ़ाइव' नहीं चला सकते; क्यों कि भारत की मृल भाषा से इन का विकास स्पष्ट प्रतीत नहीं होता।

सारांश यह कि किसी दृसरी भाषा के संख्यावाचक शब्द दृसरी भाषा में नहीं जाते हैं। उर्दू में 'हस' आदि तो राज-वल से चल पड़े। पर, सिन्धी के शब्द कैसे आते? सिन्ध का दिन्दीभाषी चेत्र से वैसा लगाव भी नहीं; जैसा पंजाब आदि का। इस लिए, यह कैसे साना जाए कि सिन्धी भाषा का 'व' और 'वा' हिन्दी में आ मिला ? और दूसरे शब्द क्यों नहीं आए? वस्तुतः वात यह है कि लोक-भाषाओं में किसी-किसी शब्द का अनेकधा विकास हुआ है — विशेषतः संख्या-वाचक विशेषणों का! इस की चर्चा हम एक पृथक् अनुच्छेद में करें गे। पीछे आप देख ही चुके हैं कि हिन्दी ने 'दश' को स्वतंत्र रूप से 'दस' कर के प्रहण किया; पर प्रक्रिया में 'दह' कर दिया; कहीं-कहीं 'रह' भी! तो, क्या इस से यह निष्कर्ष निकले कि 'दह' पंजाब से और 'रह' किसी अजनवी भाषा से आया? तब 'वावन' के लिए 'वन' कहाँ से आया? 'वावन' में 'वा' यदि सिन्ध का है, तो 'वन' क्या काठियावाड़ का है? किस प्रान्त में 'पचास' को 'वन' कहते हैं? पंचारात् का विकास हिन्दी ने 'पचास' अपनाया; तब प्रक्रिया में 'वन' कहाँ से लाई? फिर 'पन' भी तो है — 'तिरपन'! यह क्या वात है?

वात यह कि भाषा किसी शब्द को अनेक रूपों में भी यहण करती है। हम गन्ने के रस का गुड़ भी बनाते हैं, राव भी, सिरका भी, चीनी भी। सब के रूपों में अन्तर है। 'रस' का मृल रूप में भी हम उपयोग करते हैं। इसी तरह जीवित और चलत् भाषा एक शब्द का अनेकधा विकास करती है और उन शब्दों में किंचित् अर्थ-भेद भी हो जाता है। कदाचित् अर्थभेद होने पर ही शब्द के स्वरूप में भेद होता हो। 'निःश्रेणी' से 'नसेनी' बना — काठ की सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिए। किर ईंट-पत्थर की 'नसेनी' के लिए 'सीढ़ी' शब्द बना — 'श्रेणी' से। 'श्रेणी' — डंडों की या ईंट-पत्थर की एक व्यवस्थित पंक्ति! 'श्रेणी' से वह अर्थ नहीं निकलता, जो 'सीढ़ी' से। 'नसेनी' से 'सीढ़ी' में अन्तर है। पहले 'नसेनी' बना या 'सीढ़ी', या दोनो साथ-साथ; यह अलग चर्चा है। वस्तुतः देहात में 'नसेनी' का और शहर में 'सीढ़ी' का बनना समम में आता है। 'सीढ़ी' का ही 'पीढ़ी' कर लिया गया; वर्ण-विकार से। 'पीढ़ी' भी नीचे से अपर या अपर से नीचे तक पहुँचने के लिए एक तरह की 'सीढ़ी' ही समिभए।

हाँ, हम कह रहे थे कि 'व' तथा 'वा' हिन्दी में सिन्ध से आए; इस में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। वस्तुतः हिन्दी ने 'द्वो' का 'दो' तो बनाया स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'व' का 'व' तथा 'वा' बनाया प्रक्रिया के लिए; जैसे 'दस' स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'दह' तथा 'रह' प्रक्रिया में। इस तरह 'बाईस' आदि हुए। 'वीस' का 'ईस'! व का लोप।

'स्' के विकास की चर्चा थी। कहाँ से कहाँ पहुंच गए! जैसे शिकारी किसी शिकार का पीछा करता हुआ कहीं का कहीं जा निकले!

### 'स' का अलक्षित विकास

स्पष्ट है कि स् प्रायः 'ह' के रूप में चदलता है! संस्कृत में स् का विसर्ग होना भी लगभग यही चीज है! ह तथा विसर्ग का एक ही स्थान है और उचारण भी लगभग एक। संसार की प्रायः सभी भापाओं में 'स्' को 'ह' के रूप में चदलते आप देख सकते हैं। वर्ण-विकास में आधे खेल 'स्-ह' के हैं, आधे में शेष सब की कतर-च्योंत। कभी-कभी 'स्' का विकार अत्यन्त अलक्षित होता है। जैसे किसी महापुरुष के हर्ष-शोक आदि विकार सब लोग नहीं समझ पाते; उसी तरह 'स्' की भी बात समझिए।

'मिष्ट' से हिन्दी ने 'मीठ' वनाया। प् को स् हुआ; स् फिर 'ह' वना और यह 'ह' 'ट' के अन्त में जा वैठा। इस उत्तट-फेर में पूर्व-स्वर की वन आई—वह हस्व से दीर्घ हो गया। 'मिष्ट' का 'मीठ' वन गया—'गुड़ मीठ लागित है।' मेरठ की ओर पुं-व्यंजक विभक्ति ऐसे तद्भव शब्दों में लगती ही है—'मीठा'। त्रज में 'ओ' विभक्ति—'मीठो'। परन्तु 'धृष्ट' का 'डीठ' ही सर्वत्र चलता है—'डीठा' या 'डीठो' नहीं। यहाँ मेरठ और त्रज पर हमारी पूरवी हिन्दी की छाप है। 'धृष्ट' का 'डीठ' पूरव में ही बना। परन्तु 'सीठा' और 'सीठो' को 'स्पृट' या

'श्रेष्ठ' से न समम लीजिए गा! अर्थ भी तो देखना है न ? 'सीठा' अवश्य ही 'मीठां' के चलन पर गढ़ा गया है; उस से उलटे (नीरसं) अर्थ में।

'पाषाण' का 'पाहन' हो गया-ण का न और ष का स्। किर स् का ह और स्वर-विकार—'आ' को 'अ'—'पाहन'। परन्तु कानपुर के इधर-उधर हेहात में प्रचलित 'पर्वाहन' को 'परोषण' जैसा कुछ न समम लीजिए गा। रथ-वहली आदि सवारियों को 'पर्वाहन' कहते हैं। कदाचित् यह-'प्ररोहण' या 'प्रवाहन' का विकास है। इसी प्रकार वहाँ देहात में प्रसिद्ध शब्द 'उवहनीं' आप 'उद्ग्रासिनीं' आदि से न समम लें! 'उवहनीं' कुए से जल निकालने की रस्सी को कहते हैं। अवश्य ही यह 'उद्घाहनी' का रूपान्तर है—'उत् ( ऊद्ध्यम् ) वाह्यते अनया'-चूँकि इस से (जल) ऊपर खींचते हैं न ? 'उचहनी' में 'उत्' उपसर्ग 'उ'

'भाप' में स् अवश्य अलक्षित रूप से वैठा है—वाष्प-भाप। बन गया है; अर्थात् 'त्' का लोप। साफ है 'प्' को 'स्'। फिर स्का ह् हुआ और यह ह्जा वैठा 'वं' के वाल में। बन गया — 'भाप'। ह् बड़े विचित्र खेल करता है। इसी ने दक्षिण में 'पाठक' को 'फाटक' बना दिया है। 'पं० रामचन्द्र सदाशिव फाटक'। यहाँ 'फाटक' को 'कपाट' का विकास न समका जाए; कारण, महाराष्ट्र ब्राह्मणों का वह वर्ग ('फाटक' लोग) किसी को जाने-आने से रोकने का काम नहीं करता है। 'पाठक' में 'ठ' के साथ बैठा हुआ 'ह' धीरे से डठ कर 'प' से जा चिपका और 'पाठक' को 'फाटक'

हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से ही शब्द स्वीकार किए हैं। संस्कृत उसने वना दिया। के 'सत्य' को 'सच' बना लिया ; पर 'असत्य' को 'असच' के रूप में न ले कर जुष्ट (मृषार्थक ) से 'शूठ' का विकास किया। देखा जाता है कि शब्द के अन्त में वैसा कुछ वर्ण-विकार होने पर पूर्व में स्वर दीर्घ हो जाता है — अष्ट-आठ। वर्ण का लोप होने पर भी पूर्व-स्वर दीर्घ होता है और अन्त्य-स्वर में भी विकार होता है — पष्टि — साठ। 'इ' को 'अ' हो गया; 'प्' का लोप; आद्य स्वर दीर्घ।

उभयथा शब्द-प्रयोग तो हिन्दी में बहुधा होता ही है — केसरी — केहरी, मुख — मुँह आदि। दोनो तरह के रूप चलते हैं।

#### स्त्रर-विकार

स्वर-विकार की अनेक बातें ऊपर व्यंजन-विकार के साथ आ गई हैं। कभी 'अ' को 'इ' और 'उ' भी हो जाता है। दीर्घ को हस्य और हस्य को दीर्घ होना तो साधारण चीज है। 'अंगुलि' का 'श्रॅंगुली' हो गया। अनुस्वार के वदले स्वरअनुनांसिक और अन्त्य स्वर दीर्घ। 'उ' को व् और 'व्' को उ होता रहता है। इसी तरह इ को य और य को इ-ई भी सर्वत्र देख सकते हैं। कभी-कभी विकास की कई ऐसी सीढ़ियाँ आती हैं, जिन्हें 'सन्धि' कहते हैं — 'करिं : करहं'। हुका लोप। फिर एक बार विकास — करें — करें । अ-इ मिल कर एक जगह 'ऐ'; दूसरी जगह 'ए'। 'करें' का विसा-विसाया रूप ही 'करें' है। 'करें' का स्वतन्त्र विकास हुआ; यह भी कह सकते हैं; क्यों कि 'अ' तथा 'इ' या 'ई' की सन्धि ब्रज आदि में 'ऐ' और मेरठ की ओर 'ए'। इसी तरह 'करी' और 'करी' आदि हैं — 'औ' तथा 'ओ'। करहु — करड। ह्का लोप। फिर 'करो' और 'करो'। इसी तरह 'भी' के अर्थ में 'हू' जो व्रज में प्रसिद्ध है, उस के 'हु' का भी लोप होता रहता है — 'तुम हू' — 'तुम ऊ'। कहीं सिन्ध भी — चार हू — चार-उ (हस्वता ) और 'चारौ'। अन्यत्र 'चारो'। लोप की चर्चा अगले प्रकरण में हो गी। यहाँ तो स्वर-विकार पर कुछ कहा जा रहा है।

आदा व्यंजन के 'ऋ' को 'इ' होते देखा गया है—शङ्कार— सिंगार । श् को स्भी । कहीं दीर्घ 'ई' भी होती है — शङ्क — सींग। 'ओ' हिन्दी में 'उ' भी वन जाता है और 'उ' को 'ओ' भी हो जाता है। संस्कृत का 'तु' अव्यय यहाँ 'तो' वन गया है और 'तो' फिर — 'न तु मारे जैहें सब राजा' में 'तु' है। 'उ' को 'अ' हो जाता है — 'जो मैं राम त कुल सहित'। परन्तु यह सब ब्रजभापा और अवधी की कविता में ही। खड़ी बोली (राष्ट्रभापा में) तो सदा 'तो' की ही तूती बोलती है।

'इ' तथा 'ई' को इय् होते भी आप प्रायः देखते ही हैं। 'तबीअत' 'तबियत'।

आद्य व्यंजन की 'ऋ' कभी-कभी 'इर' रूप में भी आ जाती है। संस्कृत में 'ऋ' को अर् हुआ करता है; यहाँ 'इर' भी— कृपाण-किरपान। 'ऋ' को 'अर्' हुआ ( 'घर' में ) आगे आप देखेंगे।

आद्य स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है जनभाषा में —नारायण नरायन । परन्तु 'पाप-परायन ताप भरे परताप समान न आन कहूँ हैं' में 'परायन' शब्द 'पारायण' से नहीं हैं — 'परायण' से 'परायन' है। शब्द-साम्य मात्र से बहक जाना ठीक नहीं। 'लड़का-लड़की' की व्युत्पत्ति 'लकड़ा-लकड़ी' से करना ठीक है क्या ? पर जहाँ 'शुद्ध' से 'सुध' बनता है, वहाँ असम्भव क्या है ? वे वर्ण-व्यत्यय से 'लकड़ा' का 'लड़का' भी बना देंगे। कहें गे, लकड़े की तरह यह भी जड़ (मूर्ख) होता है न! तव तो 'कोयला' से 'कोयल' भी वन जाए गी। टाँग भर ही तो तोड़नी है! रंग की समानता विकास का कारण! क्या यह ठीक है ? केवल अर्थ के ही सहारे भी शब्द-निरुक्ति ठीक नहीं । हिन्दी के एक बड़े 'डाक्टर' हैं; भाषा-विज्ञान के आचार्य ! हरिद्वार ( ज्वालापुर-सत्यज्ञान-निकेतन ) में उन का एक भाषण हुआ, काशी के पं० श्री रामनारायण मिश्र के तत्त्वावधान में । इस भाषण में डाक्टर साहब ने हिन्दी के 'बीच' राब्द की उत्पत्ति 'मध्य' शब्द से बताई! भाषण समाप्त होने पर मैं अपने मित्र 'डाक्टर' साहव से जब मिला, तो कहा कि 'मध्य' से 'बीच' की उत्पत्ति हो नहीं सकती। 'म' को, 'ध' को अथवा 'य' को कभी 'ब' के रूप में बदलते अन्यत्र भी देखा है क्या? उस समय तो डाक्टर साहब अपनी बात पर अड़े रहे: पर 'सम्मेलन' के बम्बई-अधि-वेशन पर मिले, तो बोले — "वाजपेयी जी, आप की वह बात ठीक है। 'बीच' की उत्पत्ति 'मध्य' से नहीं है। इस विषय में 'प्रेमी-अभिनन्दन-प्रन्थ' में एक विद्वान् का लेख प्रकाशित हुआ है; आप ने देखा होगा।" मैं ने अपने आप को धन्य सममा कि उस विद्वान् के उस लेख को देख कर 'डाक्टर' साहब ने मेरी बात मान तो ली!

हाँ, वह 'लड़का' शब्द आया कहाँ से ? कहीं से आया हो गा! सब की उत्पत्ति आप न जान सकें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण बात है। कोई भी सब शब्दों की पूरी जानकारी का दावा नहीं कर सकता। परन्तु, कहीं न कहीं से उत्पत्ति बतानी ही है; यह सनक ठीक नहीं। किसी के बाप को आप न जानते हों, तो उसे किसी दूसरे का लड़का बता हैं गे क्या ? अरे, यह 'लड़का' तो बार-बार आ कूदता है। है कौन, जो उस तरह चीजों के लिए ललकता, ललचता और लपकता फिरता है। 'ला ला' की धुन लगाए रहता है यह 'लझा'! क्या 'ललचना' और 'ललकना' में वर्ण-विकार से एकता है? क्या 'ल' का 'ड' और 'ड़' हो जाना सुप्रसिद्ध नहीं है ? तो, 'ललक' से 'लड़क' असम्भावित है क्या ? 'लड़क' में ही हिन्दी की पुं-विभक्ति 'आ' लग कर 'लड़का' बना है क्या ? परन्तु बज़ में 'लड़का' नहीं होता। वहाँ 'छोरा' चलता है। अब आप 'छोरा' के 'रास'-चक्कर में न पड़ें और आगे बढ़ें।

हम स्वर-विकार बतला रहे थे। व्यंजन को भी स्वर होते देखा गया है। सो, यह व्यंजन-विकार है। 'नयन' का 'नैन' हुआ; दो पीढ़ियों या सीढ़ियों में। य का 'इ' हुआ और 'अ' 'इ' मिल कर 'ऐ'—'नैन'। इसी तरह 'बैन' भी है—वचन

६ मा० वि०

वयन-वहन—वेन । 'पिकवेनी' में इसी की चहक है। पर 'विधुवेनी समेत सुभाय सिघाए' में 'वेनी' का विकास 'वचन' से नहीं है। चन्द्रमा मीठा बोलता नहीं है; देखने में ही अच्छा लगता है। सो, यह 'वेनी' 'वदन' से है—'विधु-वदनी'। 'वदन' के 'व' को 'ब'; 'द' को 'य' और 'य' को 'इ'। फिर वही स्वर-सन्धि।

उत्पर बताया गया है कि आदा व्यंजन के 'ऋ' को 'इर' हो जाता है। परन्तु 'अर्' भी ( संस्कृत की तरह ) होता है। 'गृह' का 'घर' बन गया—'ऋ' को 'अर्—'ग् अर् ह् अ' ऐसी स्थिति हुई। 'ह्' अपने स्थान से उठ कर ग् के साथ जा बैठा, तब 'घ् अर् अ' स्थिति हुई। घ् आगे 'अ' में मिला और र् अपने पास के 'अ' में—'घर' बन कर तयार। इस तरह 'ह्' यहाँ आगे (पूर्व) गया है।

इसी तरह हमारे बताए नियमों के अन्य अंपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ हम ने कहा है कि हिन्दी जब संस्कृत की किसी आकारान्त संज्ञा या विशेषण आदि को 'शुद्ध' कर के 'तद्भव' रूप में लाती है, तो उस के स्त्रीत्व-सूचक 'आ' (1) को हटा देती है, ह्रस्व कर देती है। यह बात प्रायिक है। स्त्री-लिंग बनाने के लिए 'आ' को ईकारान्त कर दिया जाता है। यह भी प्रायिक बात है। जब अल्पार्थक 'क' संस्कृत-प्रत्यय के साथ किसी आकारान्त स्त्री-लिंग संज्ञा आदि को यहाँ तद्भव रूप मिलता है, तब हस्व नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ संस्कृत का 'खट्वा' हिन्दी में 'खाट' बनता है--'खाटा' नहीं । संस्कृत में छोटी खाट को 'खटि्वका' कहते हैं। इस का स्त्री-लिंग तद्भव रूप हिन्दी में 'खटिया' है। इसी तरह 'पर्च्यङ्किका' का तद्भव रूप 'पलँगिया' है। इसे 'पलँगिय' न हो गा, न 'खटिया' को 'खटिय'। यदि अल्पार्थक 'क' न हो; 'स्वार्थे' 'क' प्रत्यय हो, तब उसे (स्वार्थ में) हिन्दी तद्भव के रूप में ग्रहण नं करेगी। 'बाल' और 'बालक' एक ही अर्थ में है। 'बाल' से स्वार्थ में 'क'। 'बालक' का स्त्रीलिंग

रूप 'बालिका'। अब हिन्दी इसे 'बालिया' बनाना पसन्द न करे गी। 'मृत्तिका' को 'मिटिया' भी हिन्दी न बनाए गी। 'नासा' से स्वार्थ में 'क' कर के 'नासिका' बना। हिन्दी ने 'नासा' से 'नास' नहीं बनाया; अच्छा न लगा। 'नासिका' से 'नाक' बनाया—'नासिया' नहीं । हाँ, 'मट्टी' से 'मटिया' तद्धित वनाना अलग वात है। इसी तरह—'पुस्तिका' का 'पुस्तिया' न हो गा। न 'दीपक' के स्त्रीलिङ्ग 'दीपिका' का 'दीपिया' हो गा। जहाँ 'क' प्रत्यय होता है, चाहे अल्पार्थक हो, चाहे स्वार्थ में, प्रकृति के 'अ' को 'इ' हो जाता है—'पर्य्यङ्क' से 'क' और आगे स्त्री-प्रत्यय 'आ'। सवर्ण दीर्घ और 'पर्योङ्क' के अन्तिम 'अ' को 'इ'—'पर्य्यङ्किका'। ऐसे स्थल में सर्वत्र 'इ' मिले गी। हिन्दी ने 'का' को 'आ' का रूप दे दिया और प्रकृति के 'इ' को सदा 'इय्' किया-पर्य्यक्किका-पलाँगिया। यही नहीं, हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से अल्पार्थंक 'इया' प्रत्यय बना लिया, जो 'अपने' सभी शब्दों में लगाती है, (तत्सम शब्दों में नहीं)—भँगुलिया, टिकिया, विदिया, मछरिया, मुँदरिया, अँखिया, विटिया, वटिया, आदि । ऐसी अनन्त चातें हैं । यह तो निरुक्त की पहली पुस्तक है। इसमें व्यापक रूप से नियम और अपवाद सब कैसे दिए जा सकते हैं ? दिशा-निर्देश मात्र है। जिस वर्ण का जैसे या जो परिवर्तन बतलाया है, वह दि़ङ्-निर्देश भर है। यह मतलब नहीं कि उस वर्ण का अन्यथा विकास होता ही नहीं है। शब्द का शतधा विकास हो सकता है। उदाहरणार्थ हम हिन्दी के-

#### संख्या-वाचक शब्द

यहाँ लेते हैं। देखिए, 'कैसा विचित्र विकास हुआ है! संख्या-वाचक राव्दों का बड़ा मनोरंजक विकास है—कुछ के छुछ बन गए हैं ये! वस्तुतः केवल संख्या-वाचक राव्दों का ही स्वच्छन्द विकास हुआ है। पढ़ें-वेपढ़ें सभी तरह के लोगों का काम संख्या-वाचक राव्दों से पड़ता है। फिर १, २, ३, आदि पृथक् संकेत जो (अंक-रूप में) स्थिर कर दिए गए, उस से और भी शब्द-परिवर्तन स्वच्छन्द हो गया! नौ संकेत समभ लिए और करोड़ों का हिसाब-िकताब करने लगे। (४२) लिख देने से सब समभ गए मतलब। अब कोई इसे 'वयालीस' कहता है, कोई 'वतालीस' और कोई 'दुचालिस' भी कह सकता है। परन्तु '४२' मतलब सब को एक देगा। पर इस संख्या को सब भिन्न-भिन्न रूपों में बोलें गे। यदि ये अंक न होते, तो कदाचित् संख्या-वाचक शब्दों में उतना परिवर्तन न होता। कुछ भी हो, इन (संख्या-वाचक) शब्दों से यह समभ में आता है कि भाषा का विकास किस तरह अनियंत्रित चलता है, यदि उसे लिपि-चद्ध कर के साहित्यिक रूप न दिया जाए। साहित्यिक हिन्दी ने भी संख्या-वाचक उन्हीं शब्दों को प्रहण कर लिया है, जो उस तरह जनता में स्वतः उस रूप में विकसित हुए।

'एक' से 'दस' तक तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। 'एक' तो 'एक' ही है; 'दो' से 'दस' तक साधारण परिवर्तन है। आगे विचित्रता है। 'ग्यारह' देखिए — 'एक-दस' का क्या हप है! आगे 'बारह'-'तेरह' आदि हैं। 'विंशति' का 'बीस' समम में आता है; पर 'ऊन बीस' का 'उन्नीस' देखिए। अब आगे 'ईस' चला — इकीस, बाईस आदि। अलग 'बीस' ही है। 'छव्वीस' में 'ईस' नहीं हुआ। क्या कारण ? 'छईस' या 'छीस' अच्छा न लगा होगा। 'त्रिंशत' का 'तीस' ठीक रहा। आगे 'तीस' का 'ईस' नहीं हुआ — 'बीस' को जो बैसा बना दिया गया। भ्रम तो अभीष्ट नहीं। 'इकतीस' आदि अच्छे रहे। फिर 'चत्वारिंशत्' का 'चालीस' जँचता है; किन्तु 'ऊनचालीस' का 'उनतालीस' कैसा रहा ? 'चा' का 'ता' — 'चालीस', 'तालीस'! 'यालीस' भी है — 'बयालीस'। परन्तु पंजावी 'बतालीस' ही बोलते हैं। 'पंचाशत' का 'पचास' बना; परन्तु 'ऊन पचास' का 'उनचास' हो गया — 'प' का लोप! आगे तो 'पचास' का 'उनचास' हो गया — 'प' का लोप! आगे तो 'पचास' का

आभास भी नहीं — 'इक्यावन', 'बावन'! यह 'वन' कभी भी 'पचांस' से नहीं बन सकता। 'पञ्चाशत्' का 'अन्' रह गया — शेष का लोप। 'च' के हटते ही ज्को न और सस्वरता। 'अन' सें, आरम्भ में ही 'व्' का आगम — 'वन' — 'इक्यावन'। 'तिरपन' में 'प्' का आगम। आगे फिर 'वन' - 'चौवन'। आगे फिर 'पन' दो बार, फिर दो बार 'वन' भी — 'सत्तावन'-'अड्डावन'। पष्टि—साठ। 'उनसठ'आदि भी मजे के रहे। 'सरसठ' में 'सात' का 'सर' हो गया; कहीं 'र' को 'ड़' भी 'सड़सठ'। 'अठ' का 'अड़' तो बहुत विचित्र नहीं। 'सप्तति' का 'सत्तर' हुआ। आगे 'स्' का 'ह्' — 'इकहत्तर' आदि। 'ससत्तर' में 'स' को 'ह' नहीं हुआ; 'अठहत्तर' में हो कर भी कहीं हट गया — 'अठत्तर'। लोप प्रायः 'ह' का ही होता है; स् का नहीं। 'अशीति' से 'अस्सी' बना। आगे 'अस्सी' रह कर ससन्धि रूप हैं — 'इक्यासी' आदि। 'नवति' का 'नब्बे' बनना कुछ समझ में ही नहीं आता ! परन्तु बना है । 'नवति' का 'नंव-इ' शेष रहा जान पड़ता है, 'त्' उड़ गया। च को 'ब' हुआ और अ-इ मिल कर 'ए'। च् को द्वित्व हुआ — 'नच्चे'! कितना परिवर्तन! हद है ! आगे 'नव्वे' है 'नवे' ! आगम ( ऊपर से आया हुआ व्) उड़ गया — इक्यानवे, वानवे आदि। 'सत्तानवे' में 'सात' का 'सत्ता' हो गया है, जो अचरज की बात नहीं। पत्ते खेलते समय आप 'सत्ता' देखते ही हैं। 'निन्यानवे' सें 'नव' या 'नौ' को 'निन्या' हो गया है। यहाँ 'उनसौ' नहीं हुआ। 'शत' का 'सौ' कुछ अजब नहीं है। 'त' को 'य' और फिर 'इ' तो होता ही है, ('दुइ सै'); पर 'व' और 'उ' होते भी देखा गया है — 'घृत' - 'घिउ' 'कहीं-कहीं' (पंजाब आदि में) 'घ्यौ' भी । 'गतः' -'गया' और पूरव में 'गवा' भी । सो, 'शत' का 'सड' और 'अ-ड' मिल कर 'औ' — 'सौ'।

आप ने देखा, कितना विचित्र परिवर्तन है, संख्या-वाचक शब्दों में ? इसी से भाषा के स्वच्छन्द विकास का अंदाजा लगाइए। फिर भी, कुछ व्यापक नियम निर्धारित किए ही जा सकते हैं। अपवाद तो नियमों के होते ही हैं और सब शब्दों को तो इन्द्र और पाणिनि भी नियमों में न बाँध सके! तब उन्हें 'बाहुलक' की शरण लेनी पड़ी; भाषा की अनन्तमुखी प्रवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी।

अच्छा, यह संचेप में वर्ण-विकार की चर्ची हुई। अब आगे 'वर्ण-लोप' भी जल्दी-जल्दी में कुछ देख लीजिए और फिर 'अर्थ-विकास' पर एक दृष्टि डाल ली जाए। बस, इस प्रकरण का इतना ही काम है।

हाँ, संख्या-वाचक शब्दों के 'पूरणी' रूपों पर कुछ कहना जरूरी था। 'द्वि' और 'त्रि' के 'द्वितीय' 'तृतीय' रूप हमारी समक्त में आते हैं; पर 'एक' से 'प्रथमः' कैसे बन गया ? हिन्दी में भी 'पहला' ऐसा ही है। अंग्रेजी में भी 'वन' 'द्व' के 'फर्स्ट' 'सेकण्ड' विचित्र प्रयोग हैं। 'चतुर्थः' का हिन्दी में 'चौथा' ठीक है। अंग्रेजी में भी 'चतुर्थ' का ही 'थ' गया है क्या ? यदि ऐसा है, तो अंग्रेजी ने इस 'थ' से ही आगे सब काम निकाल कर बुद्धिमानी का परिचय दिया है — फोर्थ, फिम्थ आदि। हिन्दी ने संस्कृत के 'मः' को 'वाँ' जैसा बनाने का प्रयास किया है — पाँचवाँ, सातवाँ आदि। बीच में 'षष्टः' आ गया, जिस का हिन्दी ने 'छठा' किया — 'छठवाँ' नहीं। अनेक 'साहित्यक' जन भी 'जार्ज षष्टम' गलत लिख देते हैं। 'छठवाँ' भी गलत है। आगे तो हिन्दी ने भी सरलता कर दी है, सर्वत्र 'वाँ'। 'तमः' की जगह भी 'वाँ' चलाया — विशतितमः— 'बीसवाँ'। सीधा-साफ मार्ग है, अन्धा भी मजे से चला जाए।

यह सब होते हुए भी हिन्दी ने भरसक भ्रम तथा सन्देह

#### हिन्दी की प्रत्यय-कल्पना में भी

स्पष्टता की छाप विद्यमान है। ऊपर अल्पार्थक 'इया' प्रत्यय का उत्लेख हुआ है, जो पुल्लिङ्ग तद्भव संज्ञा को स्त्री-लिंग वनाने में काम आता है — लोटा से 'लुटिया' आदि । पुं विभक्ति 'आ' (।) में और इस स्त्री-प्रत्यय 'इया' में बहुत अन्तर है। फिर भी, खड़ी बोली के च्लेत्र ने इस 'इया' को वैसा नहीं अपनाया; क्योंकि यहाँ खड़ी पाई (।) का पुल्लिङ्ग में अत्यधिक प्रयोग है। कहीं किसी को भ्रम न हो जाए! इसी लिए 'इया'— प्रत्ययान्त शब्द यहाँ कम चलते हैं; ब्रज तथा अवध में अधिक; जहाँ पुं-विभक्ति 'आ' का साम्राज्य नहीं है।

'आँख' से 'अँखिया' यहाँ भी चलता है, जो अल्पार्थक 'इया' से नहीं; कोमलता-व्यंजक 'इया' से है। आँखें दो हैं; अतः 'अँखियाँ' बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। स्नी-लिङ्ग शब्द से जब 'इया' होता है; तो प्रायः कोमलता के लिए; या 'स्वार्थे'। 'बहू' और 'बहुरिया' एक ही बात है। 'वधू' से वधूटिका'। 'वर्ष्' का 'वहू' और 'वर्ष्टिका' का 'बहुरिया' विकास । 'ट' को 'इ' और फिर 'र'। परन्तु 'वधूटी' का 'बहुरी' नहीं हुआ। कारण यह कि 'बहुरी' स्त्रीवर्गीय एक स्वतंत्र शब्द भुने अन्न ( 'चवेना' ) के लिए पूरव में चलता है। 'बहू' का 'बहिया' भी नहीं। 'बहिया' दुरीमनदी-पूर - 'बाढ़',जिसे अंग्रेजी में 'फ़्रुड' कहते हैं। व्युत्पत्ति तो उस की भी हो जाती, जो सब को बहा ले जाए- 'को जग जाहि न व्यापी माया ?' परन्तु शब्द-भ्रम तो होता ही। इसी लिए 'वधूटी' से 'बहुरिया' है। उकारान्त या ऊकारान्त शब्दों से 'इया' प्रत्यय बहुत कम देखने में आता है। इकारान्त या ईकारान्त स्त्री-लिङ्ग संज्ञाओं से बराबर 'इया' होता है, स्वार्थे या मृदुता में — मुँदरी-मुद्रिया आदि। परन्तु 'तिकया' में यह 'इया' प्रत्यय नहीं है। वह 'इया' एक तरह का तद्धित प्रत्यय है, जो संज्ञा-शब्द से होता है। पर, 'तिकया' बना-बनाया ऐसा ही शब्द है। 'तक' कोई संज्ञा नहीं, जिस से यह बना हो। इसी लिए नियत स्त्री-लिङ्ग नहीं है। 'घटिया', 'बढ़िया' आदि विशेषण स्नीलिङ्ग-पुलिङ्ग में समान रूप से चलते हैं — बढ़िया घड़ी, बढ़िया कपड़ा और घटिया धोती, घटिया भोजन। 'इया' प्रत्यय यहाँ वह नहीं है, जो, (स्त्रीलिङ्ग) ऊपर कहा गया

है। वह 'इया' संज्ञाओं से ही होता है, धातुओं से नहीं; संज्ञां बनता है, विशेषण नहीं। 'घटिया' और 'बढ़िया' में कुदन्त 'इया' प्रत्यय है — किसी से घट कर 'घटिया' और बढ़ कर 'बढ़िया'। कुदन्त प्रत्यय धातुओं से होता है। घटना-बढ़ना कियाएँ हैं। 'गढ़िया' और 'जड़िया' भी ऐसे ही (कुदन्त) शब्द हैं — 'और किव गढ़िया, नन्ददास जड़िया' — गढ़ने का काम करे, सो गढ़िया — साधारण सुनार। और, जो बढ़िया जड़ाऊ काम करे, जड़ने की कारीगरी करे, वह 'जड़िया'। 'गढ़ना-जड़ना' कियाएँ हैं। सो, ये कुदन्त शब्द पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग में समान हैं। उस 'इया' स्त्री-प्रत्यय का यहाँ कोई लगाव नहीं; भ्रम की गुंजाइश नहीं।

हाँ, 'पुरिवया', 'जयपुरिया' आदि में 'इया' अवश्य तद्धित प्रत्यय है, जो एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा या विशेषण बनाता है। परन्तु उस स्नी-प्रत्यय 'इया' से यह 'इया' विलकुल भिन्न हैं और इसी लिए उभयथा प्रयोग में आता है 'पुरिवया स्नी', 'पुरिवया आदमी'। इस 'इया' का विकास भिन्न मूल से है। संस्कृत के 'पूर्वीयः', 'जयपुरीयः' आदि से 'ई' निकाल कर हिन्दी ने एक प्रत्यय बना लिया; आगे के 'य' का लोप कर के — 'पूर्वी', 'जयपुरी', 'कानपुरी' आदि। यह 'ई' तद्धित प्रत्यय है; संस्कृत 'ईय' का संक्षिप्त संस्करण। परन्तु हिन्दी के दूसरे च्लेप्न ने 'ईयः' का 'इया' के रूप में विकास किया — पूर्वीयः—पुरिवया, जयपुरीयः—जयपुरिया। संस्कृत स्नीलिङ्ग 'पूर्वीया'-'जयपुरीया' का 'ईया' ही हिन्दी में 'इया' हो कर आया है। सो, 'कनपुरिया औरत' ठीक है। विशेष्यों के कारण सन्देह या भ्रम की गुंजाइश नहीं।

आप का इतना समय प्रत्ययों के भमेले में चला गया; परन्तु प्रासंगिक चर्चा थी। भाषा के विकास में प्रत्ययों का विकास भी एक महत्त्वपूर्ण चीज है, जिस की ओर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया था। जब हम ने 'व्रजभाषा-व्याकरण' में पहले-पहल यह मत प्रकट किया कि हिन्दी की 'ने' विभक्ति का विकास संस्कृत 'वालकेन' आदि में स्थित 'एन' अंश को ले कर और वर्ण-ज्यत्ययसे सिद्ध है; तो उसकी आलोचना (प्रयाग के) अंग्रेजी-पत्र 'लीडर' में श्री 'डी० वर्मा' ने छपाई और हमारी उद्भावना को एक वृक्तियानूसी विचार वतलाया; यद्यपि उस तरह खिल्ली उड़ाने का कोई आधार उन के पास न था। हमारे सत को उड़ाने में कोई युक्ति उन्हों ने न दी थी; न यही वतलाया था कि तो फिर हिन्दी में यह 'ने' विभक्ति आई कहाँ से ! श्री 'डी॰ वर्मा' के उस लेख का मैं ने समुचित उत्तर दिया, जिस पर वे चुप रहे। 'हिन्दी शब्दानुशासन' में तो कई अन्य विभक्तियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। 'गृह' से 'घर' वन गया; इतना कह देना ही भाषा-विज्ञान नहीं है। यह तो शब्द-विकास की एक साधारण चीज है। हिन्दी में संज्ञाओं तथा कियाओं की विभक्तियाँ कहाँ से किस तरह आई; यह सव भी भाषा-विज्ञान में ही वताना होगा और यह मुख्य चीज है। व्याकरण में साधारणतः इन विभक्तियों के प्रयोग पर ही विचार होता है; स्वरूप-विकास पर नहीं। विश्वास है, हिन्दी में अव इस ओर विद्वानों का ध्यान जाएगा। सो, यह सव प्रत्यय-चर्चा अनावश्यक नहीं है; जरूरी चीज है।

# वर्ण-लोप

अव हम 'वर्ण-लोप' पर विचार करें गे । पिछले पृष्ठों में आप ने शतशः वर्णों (स्वरों तथा व्यंजनों ) का लोप देख लिया है; फिर भी एक पृथक् अनुच्छेद में विशेप रूप से कुछ कहने की जरूरत है। कुछ कहना शेष है। परन्तु संचेप का ध्यान रखा जाएगा।

भाषा के विकास में स्वर तथा व्यंजन का लोप होता ही रहता है। 'अहै' के 'अ' का लोप हो कर 'है' वन गया। 'अहै' की उत्पत्ति 'अस्' से हैं; स् को ह् कर के। 'अहै' का सगा भाई 'आहि' हैं — 'जाने को आहि वसे केहि गामा'!

'आहि' के 'आ' का लोप हो कर 'हि' अंश एक किया-विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगा, वर्तमान काल में ही — 'राम करहि सब के सब काजा।' 'करहि' — करता है। 'ह्' का लोप — 'करइ'। सन्धि हो कर 'राम करें सब जग का पालन ।' इस प्रकार का लोप स्वतः जनता द्वारा होता है। यदि अज्ञानवश कोई किसी शब्द को काट दे, तो उसे 'विकास' न कह कर 'विनाश' कहा जाए गा! संस्कृत में 'अपि' का 'अ' उड़ गया और 'पिधत्ते', 'पिधानम्' आदि रूप चले। इसी अनुकरण पर कोई 'अनुसरणम्' को 'नुसरणम्' करना चाहे, तो मूर्ख वने गा। हिन्दी के महालेखक भी 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' लिखते देखे -गए हैं। कविवर श्री भगवती चरण वर्मा जैसे लोग भी 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' कर बैठे हैं, जिन की पुस्तकें 'एम० ए०' तथा 'साहित्य-रत्न' में चलती हैं; छात्रों को हिन्दी का आदर्श रूप देने के लिए। यह भयंकर गलती इस लिए हुई कि अभिज्ञ के 'अ' को इन विद्वानों ने निषेधार्थक समझा और 'अभिज्ञ' का अर्थ 'अविज्ञ' सममा ! इन्हों ने यह समझा कि मूर्ख लोगों ने 'भिज्ञ' में 'अ' जोड़ लिया है, जैसे 'स्तुति' को 'अस्तुति' कर देते हैं ! उसी 'गलती' को दुरुस्त करने के लिए 'भिज्ञ' चलाया जा रहा है! इसी तरह 'इस्तीफा' को लोग 'स्तीफा' लिखने लगे हैं; यह समझ कर कि 'इ' तो उचारण-सुविधा के लिए लोगों ने चिपका ली है! यह नहीं समझे कि 'इस्तीफा' ही शुद्ध शब्द है; फारसी 'इस्तीफैं' का तद्भव रूप। अब इस 'इस्तीफा' को और क्या शुद्ध किया जाए ? अच्छे ताए हुए घी को (और अधिक 'शुद्ध' करने के लिए) जलाओं गे, तो बद्दू देने लगे गा, खराब हो जाए गा। सो, इस तरह के 'भिज्ञ' लोग यदि भाषा-'संस्कार' का काम छोड़ कर, अपना 'स्तीफा' दाखिल कर के, कुछ और काम करें, तो अधिक अच्छा हो।

सारांश यह कि 'शब्द' या पद के प्रारम्भ में स्वर-लोप का

विषय सावधानी का है। जरा-सी भी भूल हो जाने से 'रग पर नश्तर' लग जाने का डर रहता है! इस लिए हिन्दी के 'डाक्टर' यदि तेजी से हाथ न चलाएँ गे और सावधानी से काम लें गे, तो अच्छा हो गा।

आदि में स्वर का ही नहीं, व्यंजन का भी लोप होता है — स्नेह-नेह। परन्तु, इसी अनुकरण पर यदि कोई 'स्तुति' को 'तुति' या 'स्तव' को 'तव' कहे गा, तो अपनी मूर्खता का परिचय हे गा। हाँ, 'स्फूर्ति' का 'फुरती' और 'स्फुरण' का 'फुरना' नैसर्गिक है। 'हृषीकेश' का 'ऋषीकेश' आप के सामने है। 'हृ' उड़ गया। परन्तु हरिहार के समीप 'ऋषीकेश' तीर्थ अलग है। यह 'ऋषिकेश' से है। कुत्सित ऋषि (साधु) 'ऋषिक'— स्वावू लोग। ये 'ऋषिक' लोग ही जहाँ 'ईश' हों, सब जमीन जायदादों के मालिक हों, वह जगह 'ऋषिकेश'। वही फिर 'ऋषीकेश'। कभी-कभी आदि का वर्ण ज्यों का त्यों रहता है और उसके अनन्तर बैठा हुआ उड़ जाता है। 'स्वामी' से 'साई' वन गया। 'ब' तथा 'म' का लोप और 'ई' अनुनासिक। 'म' अपना प्रतिनिधि छोड़ गया है।

आद्य स्वर ज्यों का त्यों रह कर अपने आगे के व्यंजन का बिलदान कभी-कभी कर देता है। 'उत्' उपसर्ग से हिन्दी का 'उ' उपसर्गाभास इसी तरह बना है — उठना, उचटना आदि। निस् या निर् उपसर्ग के अन्त्य व्यंजन का लोप कर के हिन्दी के 'नि' उपसर्ग की निष्पत्ति है — निकम्मा, निपटना, निगोड़ा (निर्णुण) आदि।

शन्द के अन्त में संयुक्त व्यञ्जन हो, तो पूर्व व्यञ्जन का लोप प्रायः देखा जाता है और तब आद्य स्वर दीर्घ हो जाता है — सप्त-सात, तप्त-तात, भक्त-भात, रिक्त-रीता आदि। 'रीता' एक लड़की का भी नाम है, जिस के 'पण्डित' पिता ने सुन्दर नाम 'ऋता' रखा था। — 'ऋतं च सत्यं च' से 'ऋत' ले कर छी- लिङ्ग प्रयोग — 'ऋता'। इस 'ऋता' को अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने 'RITA' छापा, जो ठीक ही था! इस (RITA) को हमारे

हिन्दी सम्पादकाचार्यों ने 'रीता' कर दिया! 'रीता' हिन्दी में पुल्लिङ्ग विशेषण है — 'रीता वर्तन' — खाली वर्तन! वेचारी लड़की को पुल्लिङ्ग बनाया और सब गुणों या अवगुणों से शून्य भी कर दिया! कीलिङ्ग होता है — 'रीती' — 'रीती बोरी हमें वापस देना'। इसी तरह 'साम्ब शिवम्' को हिन्दी-पत्र 'सम्वा शिवम्' छाप रहे हैं। लड़की के लिए 'रीता' तथा उस बलिदानी पुरुष के लिए 'सम्बा' शब्द बहुत भदे हैं और अपने भाग्य पर रो रहे हैं!

अस्तु, 'रिक्त' आदि का 'रीता' आदि वन जाता है। इसी तरह — कर्म-काम, धर्म-धाम, चर्म-चाम आदि हैं।

जनता में ही भाषा-विकास होता है। सोना खान में स्वतः चनता है; हीरा भी अपने आप बनता है; परन्तु उसे साफ करना होता है और शाण लेख कर के सुडौल करना होता है। इसे 'संस्कार' कहते हैं। जब कोई जन-भाषा या 'बोली' साहि- त्यिक भाषा का रूप प्रहण करती है, तब (अगणित नागरिक जनता का कंठहार बनने से पूर्व) उस की सुवर्ण-राशि को तपनाकटना भी हो गा। जो (मेरठ-परिसर की) बोली, आगे चल कर खड़ी बोली, उर्दू, हिन्दी, राष्ट्रभाषा आदि कहलाई, उस में रोट्टी, घोत्ती, आदि कर्ण-कटु प्रयोग होते हैं। साहित्यिक भाषा ने एक एक वर्ण का लोप कर के रोटी, घोती आदि सुन्दर शब्द बना लिए। इसे हम 'विकास' न कह कर 'परिष्कार' या संस्कार' कहेंगे — विज्ञ जनों ने, कुशल डाक्टरों ने, जैसे किसी 'छंगे' की छठी अँगुली हँसते-हँसते आसानी से उड़ा दी हो।

वर्ण-लोप के हजारों उदाहरण दे-दे कर अध्याय के पृष्ठ वढ़ाए जाएँ; यह अच्छा नहीं। काम की विशेष बात ही कहनी चाहिए और वही यहाँ भी है।

# स्तथा ह्की चर्चा

किया क्या जाए, भाषा-विज्ञान में इन्हीं अक्षरों की करामात देखने में आती है। जाहु, जाउ, जाओ आदि में ह् का लोप आप देख ही चुके हैं। संबोधन 'हे' का ह् उड़ गया — 'ए' रह गया — 'ए लड़के'! यह 'ए' उर्दू में 'ऐ' हो गया — 'ऐ लड़के'! 'राम हो, राम!' इस दूर के संबोधन का 'हो' अपने 'ह' को हटा कर 'ओ' रह गया — 'ओ राम'!

यही नहीं, जिन संयुक्त व्यंजनों में ह् घुल-मिल गया है, उन से भी अपने अल्पप्राणों को दूर हटा कर आप चमकता रहता है। 'मुख'-'नख' का 'मुहँ-नहँ' आप देख ही चुके हैं। कभी क, च, ट, त, प, या ग, ज, ड, द, व को भी 'ह' होते देखा है ? यहाँ 'ह्' है ही नहीं । ख, ध आदि में वह है; सो स्पष्ट हो जाता है, अल्पप्राण को मिटा कर! कोध से 'कोह' होता है, 'शोक' का 'सोह' नहीं। 'क्षेभ' का 'छोह' है, पर 'लोभ' का 'लोह' नहीं होता। 'लोह' पहले से ही 'लौह' का तद्भव मौजूद है न ! भ्रम न पैदा हो ! 'शोभन' का 'सोहन' है, तब 'शोधन' का 'सोहन' कैसे बने ? 'विधर' का 'विहर' फिर 'आ'-विभक्ति के साथ 'वहिरा' वना; अन्यत्र 'इ' को 'अ' हुआ—'बहरा' । हिन्दी में 'ह' प्रायः 'इ' को हटा कर 'अ' रखता है । 'एक-स्थानीय' मित्र है न ! इसी लिए 'भिगनी' से 'बहिनी' बना; फिर 'बहन' हो गया। 'रुधिर' का 'रुहिर' 'पद्मावत' आदि में देख सकते हैं — 'रुहिर भभूका'। 'शफरी' संस्कृत शब्द का 'सहरी' 'कवितावली' में है, जिस का अर्थ करने में लोग इधर-उधर के कुलावे भिड़ाते हैं।

'मेघ' और 'मेह' बहुत प्रसिद्ध हैं और 'सौभाग्य' का 'सुहाग' एक विशिष्ट अर्थ में । 'आभीर' का आद्य स्वर हस्व भी हो गया — 'अहीर'। परन्तु 'अधीर' का 'अहीर' नहीं हुआ; भ्रम बचाने के लिए। 'वधू' का 'वहू' और 'गभीर' का 'गहरा' है। ह्ने 'इ' को हटा कर अपना गोत्रीय 'अ' बुला-बसा लिया है। 'भला' का 'हला' हो गया है — 'हला शछुन्तले'! 'भला शछुन्तला, तूने वह वेसमभी की क्यों ?' 'दिध' के अन्त का स्वर दीर्घ भी हो गया है — 'दही'। संस्कृत 'कथ्' धातु 'कह' वन गई है।

'मध्य' का 'महँ' बना, और 'मध्ये' का 'में' हिन्दी की एक विसक्ति बना ।

### 'में' और 'पर'

इन विभक्तियों के प्रयोग-भेद पर ध्यान देने से भी स्पष्ट है कि 'मध्ये' से ही 'में' विभक्ति है। भीतर के लिए 'में' आता है और उपर के लिए 'पर'। 'सन्दूक में पुस्तकें हैं', 'सन्दूक पर पुस्तकें हैं।' यह 'पर' विभक्ति 'उपर' के 'उ' को अलग कर के बनी है।

'मध्य' का एक विकास 'माँझ' के रूप में भी हुआ है, जो कविता में आता है।

'कहा' ब्रज में 'क्या' के अर्थ में बोला जाता है, जिस का 'ह' पूरव की ओर चलते-चलते घिसता जाता है। मैनपुरी तक कुछ मनक मिलती भी है; पर आगे कोरा 'का' रह जाता है— 'कहा करें निरवल मनुज ?' 'का करें कोऊ उन ते लिंड़ कें!'

आगे जैसे-जैसे पूरव में भाषा बढ़ती जाती है, 'ह' के दर्शन कम होते जाते हैं। बंगाल में 'आमार' हो गया है हमारा 'हमार'। इसी तरह शतशः— सहस्रशः विकास हैं।

वंगाल में इ जैसे उड़ता है; पंजाब में बैसे ही जमता है। एक मधुर भाषा है, दूसरी कठोर। मधुर भाषा को महाप्राण की कर्कशता न चाहिए। पंजाबी भाषा को उस की जरूरत है। वह 'और' को भी 'होर' बना लेती है और 'इक' को 'हिक'; सो आप देख चुके हैं। पूरब-पच्छिम का अन्तर है!

ह के लोप, आगम तथा प्रभाव से भाषा भरी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास के एक-एक तत्त्व तथा कारण पर अलग-अलग विचार हो। इस से अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो गा! हमें विश्वास है, हिन्दी में वह समय अब आ ही रहा है।

लोप-प्रकरण में यह बात ध्यान देने की है कि जब किसी इकारान्त व्यंजन का लोप होता है, तो शेष 'इ' को विकल्प से 'य' हो जाता है — कोकिल-कोइल-(कोइलिया)-कोयल । 'कोऽपि'-कोइ-कोई-कोय। जाहि—जाइ-जाय। होहि—होइ-होय।

कभी-कभी तो वर्ण-लोप इस तरह होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता! ब्रज में 'सद लोनी' शब्द खूब प्रचलित है! सद लोनी — ताजा मक्खन। सद्यः निःसृत नवनीत — 'सद्यः नवनीत'। फिर 'सद्य' का 'सद' — य लोप हो कर। 'नवनीत' का 'लौनी' बहुत विचित्र विकास है। कहीं-कहीं 'लैनू' और 'नैनू' भी होता है। जन-प्रचलित 'नवनीत' का कैसा स्वच्छन्द विकास हुआ है!

# अर्थ-विकास तथा कुछ अन्य वातें

अब तक शब्द-विकास की विशेष-विशेष प्रवृत्तियाँ हम ने देखीं और इस तरह अनन्त शब्द-सागर की कुछ जानकारी प्राप्त की। शब्द-विकास को जिन चार विभागों में हमारे महान् पुरखों ने रखा था, वे अब तक ज्यों के त्यों स्थिर हैं और सदा ऐसे ही रहें गे। निरुक्त का पाँचवाँ तत्त्व है — 'अर्थ-विकास'। भाषा के विकास में अर्थ-विकास भी महत्त्वपूर्ण चीज है। कचे आम के रूप-रंग आदि में जो कुछ आप देखते हैं; पकने पर वह सब प्रायः बदल जाता है। हरा रंग गुलावी या सिन्दूरी आदि हो जाता है। कोमलता आ जाती है। कठोरता वैसी नहीं रहती। यह सब बाह्य परिवर्तन है। भीतरी परिवर्तन रस में होता है— खट्टे से बदल कर मीठा या खटमिड़ा हो जाता है। यह अन्तः-परिवर्तन है। कभी-कभी बाह्य परिवर्तन वैसा नहीं भी होता है, या बहुत कम होता है। इसी तरह भाषा के विकास में शब्द तथा अर्थ, दोनो का विकास हम देखते हैं। कभी-कभी शब्द-विकास भर होता है, अर्थ ज्यों का त्यों रहता है। आम ऊपर से रंग बदल कर सिन्दूरी हो गया, नरम भी हो गया, पर खट्टा पहले-जैसा ही! कभी-कभी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता; पर अर्थ कुछ बदल जाता

है। कोई-कोई आम पक जाने पर भी रंग में हरे ही रहते हैं। स्वाद में महान अन्तर। शब्द तथा अर्थ दोनों में साथ-साथ परिवर्तन तो प्रायः हम देखते ही हैं। सो, अर्थ-विकास की ये सब धाराएँ आप के सामने हैं।

'अभियुक्त' 'सम्पादक' आदि शब्द संस्कृत से हिन्दी में ज्यों के त्यां आए हैं; परन्तु अर्थ में परिवर्तन-परिवर्द्धन है। 'स्तन' 'थन' वना; परन्तु अर्थ की परिधि कम हो गई। 'थन' का प्रयोग पशुओं के ही लिए होता है। योगिक-प्रक्रिया में कहीं मानवी परिधि में भी 'थन' आता है। 'स्त्रियों को 'थनेला' (रोग) यहुत कप्ट देता है।' अर्थ की परिधि का कम हो जाना भी भापा-विज्ञान में विकास ही है। कभी शब्द-विकास हो जाने पर भी अर्थ पूर्ववत् रहता है। 'पठ्' तथा 'पढ़' धातुओं के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। कभी काचित्क अर्थ-विस्तार होता है, मुहाबिरे आदि में। 'गृह' का 'घर' हो गया; शब्द-विकास होने पर भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं। परन्तु 'प्लेग में वेचारे राम का घर विगड़ गया' यहाँ 'घर' के बदले 'गृह' नहीं दे सकते हैं।

अर्थ-विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसे शब्द की तरह दो-चार वर्गों में वाँटना सम्भव नहीं है। इसी लिए पूर्वाचार्यों ने भी इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं सममा है। साधारणतः इतना समम लेना पर्याप्त है कि अर्थ-विकास किस तरह होता है।

हिन्दी ने अर्थ-विस्तार कई दृष्टियों से किया है, जिन में असिन्दिग्धता-सम्पादन मुख्य है। संस्कृत में 'पच' धातु का अर्थ पचना भी है और पकना भी। मूल अर्थ 'पकाना' है और इसी लिए यह सकर्मक है — 'रामः ओदनम् पचित' — राम भात पकाता है। परन्तु इसी धातु का 'कर्म-कर्तृ' प्रयोग कर के 'पचना' अर्थ भी लिया जाता है — 'भोजनं प्रायो यामद्वयेन पच्यते नीरजस्य' — नीरोग आदमी का भोजन प्रायः छह घंटे में पच जाता है। संस्कृत में 'पच' का ही प्रयोग है; एक

जगह 'कर्तरि' और अन्यत्र 'कर्म-कर्तरि'। परन्तु हिन्दी ने ऐसा भमेला नहीं रखा और अर्थानुरूप शब्द में कुछ परिवर्तन कर दिया। 'पच' का जो मूल अर्थ (कर्तृवाच्य में) संस्कृत ने रखा है, उस अर्थ में हिन्दी ने उसे 'पका' कर के लिया है। 'च' को 'क' और अन्त में दीर्घ 'आ'। 'राम रोटी पकाता है'। पेट में जठराग्नि से जीर्यमाण होने को 'पचना' कहते हैं। यहाँ 'पच' शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरान्त होना हिन्दी के लिए साधारण बात है। हाँ, क्रिया अब सकर्मक नहीं, अकर्मक है — 'अन्न पचता है'।

इसी तरह शतशः शब्द-परिवर्तन हुए हैं; केवल स्पष्टता के लिए। अर्थ-विस्तार हुआ ही है — 'पचना' और बात है, 'पकाना' और। 'पकाना' का 'कर्म-कर्त्ट' 'पकना' है — 'दाल पक रही है'। इस तरह सब स्पष्ट है।

संस्कृत का 'उत्' उपसर्ग हिन्दी में 'उ' के रूप में विकसित हुआ है। 'उत्पद्यते' का 'उत्पद्य'' अंश ले कर हिन्दी ने 'उपज' वना लिया। 'चेन्नेऽन्नमुत्पद्यते' — खेत में अन्न उपजता है। परन्तु हिन्दी में एक विशेषता आ गई। चर प्राणियों की उत्पत्ति के लिए 'उपजना' न कहा जाए गा। इस जगह हिन्दी ने 'जन्म' के विकसित रूप 'जनम' को ही धातु बना कर काम लिया है — 'ते जनमें कलिकाल कराला; करतब वायस, बेस मराला।' कुछ लोग तत्सम 'जन्म' शब्द से 'जन्मे' और 'जन्मी' आदि गलत लिख देते हैं। इसी अर्थ में 'उत्पन्न होना' 'पैदा होना' आदि मी चलते हैं। परन्तु ऐसे प्रयोग चर-अचर सभी तरह की उत्पत्ति के लिए होते हैं — 'मनुष्य पैदा होता है'—'नाज पैदा होता है' और 'इस वर्ष जितनी भी फलों की उत्पत्ति हो गी, सब सरकार खरीद ले गी।' परन्तु 'अन्न की उत्पत्ति' की जगह 'अन्न की उपज' ही अधिक चुस्त है।

ऐसा क्यों है ? क्यों 'अन्न की उपज' अच्छा लगता है और 'मनुष्यों की उपज' क्यों गलत है; इस में कारण है। शब्द

७ भा० वि०

का विकास दो चेत्रों में होता है और वे चेत्र हैं (१) जनता तथा (२) साहित्य।

#### जनता तथा साहित्य

जनता में जिन शब्दों का विकास होता है, वे सर्व-त्राह्य हो जाते हैं। कुछ शब्दों का विकास साहित्य-मात्र में होता है। इन दोनो विकासों में वही अन्तर है, जो डाल में पके तथा पाल में पकाए आमों में। परन्तु, यदि पकाने योग्य अवस्था आमों की न हो, या पकाने की विधि में गड़वड़ी हो जाए और आम पकने की जगह सड़ जाए या सृख जाए; नीरस या विरस हो जाए, तो इसे 'विकास' न कह कर 'विकार' कहेंगे। 'कर्ण' का विकास जनता में 'कान' के रूप में हुआ और राजा 'कर्ण' का 'करन'। यह स्वाभाविक विकास है। साहित्य में 'श्रवण' का विकास 'स्रोन' हुआ — 'स्रोननि कुंडल'। 'कान' तो साहित्य ने भी यथा-स्थान ब्रहण कर लिया; पर जनता ने 'स्त्रोन' नहीं अपनाया। फिर भी, साहित्य में, अवधी तथा त्रजभापा-साहित्य में, 'स्रोन' चलता है। यह 'स्रोन' पाल में पकाया हुआ आम है। सुन्दर है, ठीक है। परन्तु यदि कोई साहित्यकार संस्कृत के 'श्रुति' शब्द को 'स्रुति' या 'सुरुति' कर के लिखे, तो यह 'विकार' या गली-सड़ी चीज हो गी। यह क्यों ? इस लिए कि 'सुति' का प्रयोग 'परिस्नाव' के अर्थ में भी है — तत्सम 'सुरुति' भी भ्रामक है। 'शर्मा-वर्मा' को भी 'सरमा'-'वरमा' न हो गा।

जन-विकसित रान्दों में भी भ्रम-सन्देह की गुंजाइश नहीं है। 'वंश' का विकास 'वाँस' हुआ, एक ही अर्थ में। 'कुल' के अर्थ में यह विकास नहीं हुआ। उस अर्थ में 'वंस' हुआ। परन्तु 'वंसी' फिर कैसे ? वह तो 'वाँस' की होती है न ? हिन्दी ने 'वाँस' से 'वाँसी' बनाया है। मछली पकड़ने के लिए एक लम्वे पतले वाँस में डोरी-चारा बाँध कर काम में लाते हैं। इसी का नाम 'वाँसी' है। इसी लिए 'मुरली' के अर्थ में 'वाँसी' का

प्रयोग नहीं हुआ — 'बंसी' जरूर चला। परन्तु यह 'बंसी' तद्भव 'बाँस' से निष्पन्न नहीं है। संस्कृत ('वंश' से 'निष्पन्न') 'वंशी' शब्द का ही यह तद्भव रूप 'बंसी' है। बनी-बनाई चीज ले ली है। व्रजभाषा-साहित्य में शिलष्ट-रूपक आदि देने के लिए 'बाँसी' को भी कवियों ने 'बंसी' कर लिया है; यह अलग बात है और उस कारीगरी के लिए क्षम्य भी है — 'मोहन की बंसी ने मेरो मन-मीन वेध्यो।'

इसी तरह 'पृष्ठ' का विकास 'पीठ' जनता में हुआ — 'पीठ का फोड़ा'। परन्तु 'पुस्तक के बारहवें (या बारहवीं) पीठ पर वह लिखा है' ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ 'पृष्ठ' ही रहे गा। कारण, जनता ने अपने व्यवहार के लिए अंग-विशेष के अर्थ में 'पृष्ठ' का 'पीठ' बनाया है, उसी में चले गा। पढ़ें-लिखे लोग तो अपनी पुस्तकों के 'पृष्ठ' ज्यों के त्यों पढ़ते-बोलते रहे। यहाँ 'पीठ' नहीं बोला गया। इसी लिए इस अर्थ में वैसा विकास गृहीत नहीं है।

जनता ने 'पत्र' को 'पत्ता' बना लिया। परन्तु पढ़ें-लिखें लोग आपस में 'पत्र'-च्यवहार ही करते रहे। इसी लिए 'पेड़ के पत्ते शिरते हैं', पर डाकिया अपने भोले में 'पत्ते' नहीं, 'पत्र' भरे रहता है। 'पत्र' लिखने वाले उस का वही उच्चारण कर सकते थे, करते रहे। इसी लिए उस अर्थ में उस शब्द का वैसा विकास न हुआ। इसी लिए हिन्दी में असिन्द्रग्धता या स्पष्टता रही। 'पत्ता' का स्त्रीलिङ्ग 'पत्ती' हुआ। छोटा पत्ता — 'पत्ती'। परन्तु संस्कृत में वृक्ष के छोटे पत्ते को 'पत्री' नहीं कहते हैं। यानी 'पत्री' का विकास 'पत्ती' नहीं है। 'पत्र' से 'पत्ता' और फिर इस का स्त्री-लिंग रूप 'पत्ती'। संस्कृत में 'पत्री' या 'पत्रिका' कहते हैं 'चिट्ठी' को। हिन्दी में 'चिट्ठी' के साथ 'पत्री' भी चलने लगा — 'चिट्ठी-पत्री'। जैसे 'बाग-वशीचा' आदि चलते हैं। फिर 'चिट्ठी' का 'चीठी' हो गया और इस 'पत्री' का 'पाती' विकास हुआ — 'प्रेम की पाती'। सो, 'पत्री' का अलग विकास

है, 'पाती' का अलग। दोनों भिन्न चीजें हैं। इस 'पाती' को 'पात' का स्त्री-लिंग रूप न समम लीजिए गा। जनता के सामने 'भैंस' रहती है, 'रानी' नहीं; फलतः 'महिषी' का 'भैंस' बना, एक जानवर के अर्थ में। 'राज-महिषी संयोगिता' को 'राजा की भैंस संयोगिता' न कहें गे।

जनता का काम कपड़ा सीने के लिए लोहे की जिस चीज से पड़ता है, उसे उस से मतलब। 'सूची' का 'सुई' विकास हुआ। परन्तु पढ़ें-लिखे लोग 'विषय-सूची' को ज्यों का त्यों पढ़ते-वोलते रहे। इस लिए 'पुस्तक की सुई' देखने से ठीक न रहे गा। उस अर्थ में 'सूची' का विकास हुआ ही नहीं है। तत्सम प्रयोग ही चलता है — 'सूची'।

सिन्द्ग्धता हिन्दी रखती ही नहीं! 'घड़ा' का छोटा रूप 'घड़ी' न होगा, यद्यपि 'पत्ता' का 'पत्ती' होता है। 'घट' से 'घड़ा' है। छोटा घड़ा 'घड़िया' तो होता भी है। 'घड़ी' इस लिए नहीं कि संस्कृत का, (समय-सूचक) 'घटी-यंत्र' का, 'घटी' हिन्दी में 'घड़ी' हो गया; जैसे 'घट' का 'घड़'। जब एक शब्द इस अर्थ में चल पड़ा, तब किसी दूसरे अर्थ में उसी तरह का शब्द हिन्दी ने नहीं श्रहण किया। मैं समभता हूँ कि हिन्दी की विकास-श्रवृत्ति समभने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं।

## संक्षेप का ध्यान

हिन्दी ने शब्द-विकास में या शब्द-प्रहण में संदोप का ध्यान बहुत रखा है और शालीनता भी रखी है। 'रसाल' शब्द जन-प्रचित नहीं हुआ और 'आम्न' को 'आम' बना कर आम बोल-चाल में स्वीकृत किया। संस्कृत में आम का पर्याय एक और शब्द है, छोटा सा। 'आम' लेने में हिन्दी को 'र' घिसना पड़ा; पर उस शब्द को लेती, तो यह मंसट भी न करनी पड़ती। परन्तु हिन्दी ने उस शब्द को प्रहण इस लिए नहीं किया; क्यों कि गँवाक बोली में उसी रूप का एक शब्द स्त्री के गोप्य अंग-विशेष के लिए बोला जाता है। हिन्दी ने अपने चेत्र में अश्लीलता नहीं आने दी है।

कभी-कभी एक राव्द को तोड़ कर दो पृथक-पृथक् राव्द वना लिए गए हैं — एक ही अर्थ में । संस्कृत के 'बलीवर्द' राव्द को तोड़ कर 'बैल' तथा 'बरघ' या 'बरघ' बने । 'बैल' साहित्य ने भी प्रहण कर लिया है। संस्कृत 'गोधूम' का विकास फारसी में 'गन्दुम' हुआ। हिन्दी को 'गन्दुम' का 'गन्द' अच्छा न लगा। विस्तार भी पसन्द न आया। इसने 'गोधूम' के 'द' का लोप कर दिया और 'म' को अनुनासिक-रूप से प्रहण किया — 'गोहूं'। 'गोहूं' फिर कहीं 'गेहूं' बन गया। कितना संचेप! आप को यह देख कर आश्चर्य हुआ होगा कि पुं-विभक्ति के चेत्र में तो 'बैल' चलता है और जहाँ उस (पुं-विभक्ति) का साम्राज्य नहीं, वहाँ 'बरघा' चलता है। परन्तु यह व्यवस्थित चीज है। संस्कृत 'बलीवर्दः' में विसर्गों का प्रयोग तो अन्त में ही है न ? विसर्गों का ही विकास 'आ' विभक्ति है। सो 'वर्दः' का अंश 'बरघा' है; 'आ' हस्य कर 'बरघ' भी। 'बली' अंश तो विसर्ग-शून्य है और इसी लिए 'बैल' हुआ, 'बैला' नहीं।

जैसे 'बलीवर्द' से दो शब्द बन गए; उसी तरह कभी-कभी दो (अपने ही) शब्दों से भी हिन्दी एक शब्द बनाती है। हिन्दी का 'लगभग' अव्यय बहुत प्रसिद्ध है। 'लगना' किया है। 'लगना' या 'भगना' भी किया है। 'लगना' के साथ 'भगना' जमता है, 'भगना' नहीं। 'लग कर' — विमट कर, एक हो कर। 'भग कर' या 'भग कर' — दूर हट कर। 'लगने' और 'भागने' के बीच में है — 'समीप रहना'। बहुत समीप। 'लगभग एक हजार आदमी उस मुशायरे में थे' — अर्थात् एक हजार के समीप, कुछ इघर या उघर। 'एक हजार' संख्या 'आदमी' से विलकुल लगी हुई नहीं है — निश्चित रूप से एक हजार नहीं। परन्तु 'भागी हुई' भी नहीं है। समीप है। या यों कहें कि लगी भी है और भगी (भागी) भी है। यों 'करीब-करीब' है।

'लग कर' काम करो — जुट कर। यह शब्द 'जुट' 'जुड़' का विकास; विशेष अर्थ में। 'जुड़ कर' से वह अर्थ नहीं निकलता। 'जोड़' योग। 'योग' का संस्कृत में अर्थ 'युक्ति' भी — 'योगः कर्मसु कौशलम्' काम करने के कौशल को 'योग' या 'युक्ति' कहते हैं। 'योग'—तदाकार हो जाना, लौलीन हो जाना, जुड़ जाना। 'लगन के साथ' में यही है। इसे 'लग्न के साथ' लिखना गलत है। 'लग्न-सुहूर्त' अलग है।

बनी-बनाई 'दाल' को संस्कृत में 'सूप' कहते हैं। कैसा सुन्दर गोल-मटोल शब्द है; हिन्दी के योग्य। परन्तु जन-भाषा ने इसे प्रहण नहीं किया। लोग 'दाल' से रोटी खाते हैं, 'सूप' से नहीं। संस्कृत 'शूप' का विकास हिन्दी में 'सूप' हुआ, तब 'दाल' के लिए 'सूप' कैसे चलता ? 'दिदल' को दल कर 'दि' का छिलका अलग कर दिया गया और फिर 'दल' को 'दाल' इस लिए किया गया; क्यों कि एक अन्य ऐसा ही शब्द अन्यार्थ में प्रसिद्ध था —'दोनों दलों में जम कर युद्ध हुआ।'

'धूम' का विकास 'धुआँ' हुआ — यद्यपि 'धूम' भी खप सकता था। परन्तु हिन्दी में चहल-पहल के लिए 'धूम' प्रसिद्ध था — 'बड़ी धूम रही।'

कभी-कभी अनुनासिक-प्रयोग से भी हिन्दी ने सन्दिग्धता दूर की है। 'पृच्छ' का 'पूछ' हुआ — 'पूछ-ताछ'। तब 'पुच्छ' का विकास 'पूँछ' के रूप में हुआ। अनुनासिक का आगम केवल स्पष्टता के लिए; अन्यथा, 'पुच्छ' का विकास भी 'पूछ' ही होता।

संस्कृत का 'अम्बा' हिन्दी में 'अम्मा' हुआ, मुसलमानों में 'अम्मी' हो गया। 'अम्' का लोप कर के 'मा' रहा, जिसे साहित्य ने भी प्रहण कर लिया। 'माता' से 'मा' नहीं है — 'मात-पिता' ही चलते हैं। मात-वाचक 'मा' फिर संस्कृत में भी कहीं चला गया है — 'मा रमा सुषमा चार ।' वैसे 'मा' शब्द संस्कृत में लदमी-वाचक है। माता के अर्थ में 'मा' हिन्दी से

ही गया है। 'मायापुर' में नहर गंगा जी से निकली और फिर कानपुर में उसी से जा मिली, अत्यन्त घिसे-घिसाए रूप में। ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि अन्यत्र विकास-प्राप्त वैसे शब्द पुनः संस्कृत में जा मिलें। 'मा' का भी संस्कृत में (माता के अर्थ में) काचित्क ही प्रयोग है; पर है। बंगाल में स्त्री-सम्मानार्थ प्रचलित 'मा' शब्द संस्कृत का तद्भव नहीं, अपितु 'लद्मी'-पर्याय (तत्सम) 'मा' है। इसी लिए वहाँ 'वहू मा' प्रयोग होता है — 'बहू-लद्मी' या 'लद्मी-रूप बहू'। इस तरह अर्थ-भेद से शब्द-भेद सर्वत्र सममना चाहिए।

कभी-कभी पुंखी-भेद कर के भी सिन्द्ग्धता का परिहार किया गया है। संस्कृत 'तुष' का हिन्दी में विकास किचित् भिन्न अर्थ में हो कर 'भुस' वन गया। शब्द-प्रवृत्ति का कारण 'असारता'। सार (अन्न, चावल) निकाल लेने पर ऊपर का जो छिलका वच जाता है, उसे संस्कृत में 'तुष' कहते हैं। यह असारता (मानव के लिए अभोज्यरूपता) समान-धर्म ले कर जों-गेहूँ आदि के माड़े हुए चारे की ओर भी इसी शब्द की प्रवृत्ति हुई; पर शब्द-भेद हो गया — 'भुस'। 'त' का 'भ' हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, जब कि 'द' को 'म' (दोला-झूला) और 'च' को 'त' तक हो जाता है — 'तेंतालीस'। जब एक नए अर्थ में 'तुष' का 'भुस' रूप चल पड़ा, तो 'तुष' के मूल अर्थ का द्योतन कैसे हो ? इस के लिए 'भुस' का स्त्री-लिंग रूप 'भूसी' बनाया गया। 'भूसी' —तुष, चोकर। इस तरह उभयत्र शब्द-भेद से अर्थ-स्पष्टता हिन्दी ने रखी। पुंविभक्ति लगा कर भी शब्द-भेद है — 'लेख' और 'लेखा'।

विकास का कारण असमर्थता ही नहीं है

हिन्दी में शब्द-विकास का कारण संदोप, सौकर्य तथा सौष्ट्य की ओर प्रवृत्ति ही है, उचारण-अशक्ति नहीं। हिन्दी में 'स' का सही उचारण न हो पाता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो 'स' इतना चलता है कि संस्कृत-शब्दों के 'श' तथा 'प' को भी

'स' प्रायः बन जाना पड़ता है! फिर भी 'स' को कहीं-कहीं 'छ' होते देखा गया है। पञ्जाधिक और षट्-च्यून संख्या के लिए संस्कृत में 'षष्' प्रातिपदिक है, जो 'षट्' आदि रूपों में चलता है। हिन्दी ने इस शब्द को स्वरान्त कर के बहुण किया — 'ष्पं'। फिर हो गया — 'सस'। 'दश' का जैसे 'दस' और 'शिर' का 'सिर'। 'सस' मजे से चल सकता था। फारसी में यही 'शश' हो गया है — 'शशमाही' — छमाही। फारसी में एक जानवर को 'खरगोश' कहते हैं, जिसे संस्कृत में 'शश' या 'शशक'। इस लिए वहाँ इस संख्या-वाचक 'शश' का चलन ठीक है। परन्तु हिन्दी में उस प्राणी को 'सस' और 'ससा' भी कहते हैं। 'शश' का क्प 'सस' और पुं-विभक्ति लगा कर 'ससा' — 'ससा की बारी'। ऐसी दशा में संख्या-वाचक 'सस' ठीक न समझा गया। अन्त्य 'स' को 'ह' कर के 'सह' चलाना भी ठीक न था; यद्यपि मराठी में 'सहा' ही चलता है। एक खेल का 'शह' यहाँ 'सह' बन चुका था, बोल-चाल में था। 'हस' तो बहुत भद्दा रहता। हिन्दी प्रारम्भ में 'स' को 'ह' पसन्द ही नहीं करती। 'सत्तर' का 'हत्तर' नहीं होता ; हाँ, 'बहत्तर' 'तिहत्तर' हो जाता है। सो, 'हस' भी न हो सका। तब क्या हो ? 'स' को बच्चे 'छ' बोल देते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति को ले कर 'सस' के प्रथम 'स' को 'छ' कर दिया और तब द्वितीय 'स' 'ह' बन गया — 'छह'। अर्थात् 'स' को 'छ' इस लिए न समझिए कि हिन्दी-भाषी 'स' बोल नहीं सकते ; प्रत्युत इस लिए कि असन्दिग्धता लाने के लिए वह जरूरी था।

कभी-कभी अपनी पुं-विभक्ति का प्रयोग कर के भी हिन्दी ने अर्थान्तर में काम चलाया है। 'रस' शब्द का व्यवहार हिन्दी में भी उसी अर्थ में होता है, जिस अर्थ में संस्कृत में। परन्तु 'आ' विभक्ति लगा कर ('रसा' बना कर ) अर्थान्तर में इस का प्रयोग होता है। 'आलू हमें पचते नहीं, रसा से ही रोटी खा लेंगे।' यों संस्कृत का 'यूप' शब्द जहाँ व्यवहृत होता है, वहाँ हिन्दी 'रसा' चलाती है। 'रसा' भी एक तरह का रस ही है; पर बहुत अन्तर है 'रस' और 'रसा' में। 'यूष' का 'जूस' बना कर हिन्दी ने काम लेना ठीक न समझा। 'रस' तथा 'रसा' में जो शब्द-साम्य है, वह 'रस' और 'जूस' में कहाँ है ?

'भाण्ड' (वर्तन) का 'भाँड़' हिन्दी ने नहीं वनाया; क्यों कि नक्काल लोगों के लिए 'भाँड़' चल रहा था। हाँ, 'भाँडा' या 'भाँड़ा' का प्रयोग जरूर होता है; पर 'वर्तन' के साथ और प्रायः बहु-चचन में ही — 'वर्तन-भाँड़े'। कहीं स्वतंत्र रीति से भी — 'कपट-कलेवर किलमल भाँड़े, चलत कुपन्थ वेद-मग छाँड़े।' 'भिण्डका' का 'हाँड़िया' बना और 'भाँड़िया' भी। आद्य व्यंजन का स्वर 'लघु' हो गया; 'भ' के 'व्' का वैकिल्पक लोप। 'इका' का 'इआ' और 'इय्' आदेश। 'ण्' के वदले स्वर अनुनासिक हो गया। परन्तु 'भांडा' या 'भाँड़ा' में 'व्' का लोप नहीं होता। 'हाँड़ा' अच्छा नहीं लगता। 'हाड़' का ख्याल आता है। 'हडा' जरूर चलता है।

सारांश यह कि हिन्दी ने शब्द-विकास की धारा में सदा स्पष्टता, असन्दिग्धता, सरताता, मधुरता तथा संचेप-प्रियता को पसन्द किया है। आश्चय है, साधारण जनता में विकसित भाषा का प्रवाह इतना वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है!

## अनेकधा विकास

हिन्दी ने किसी-किसी शब्द का प्रत्यर्थ अनेकधा विकास किया है। संस्कृत का 'वत्स' शब्द हिन्दी ने मूल अर्थ में 'बच्छ' कर के लिया। पुं-विभक्ति लग कर 'बच्छा' और 'र' का आगम कर के तथा 'च' को हटा कर 'बछरा' हुआ। 'र्' को वैकल्पिक 'इ' कर के 'बछड़ा' भी।

वेदों में 'गीं' के बाद जिस प्राणी को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, वह है घोड़ा। घोड़े के बच्चे को 'बछेड़ा' कहते हैं। यह उसी (वत्स ) शब्द का दूसरा विकास है। शेष सब के लिए 'वचा' बना। 'वत्स' का ही 'बचा' भी, पुं-विभक्ति लगा कर। वर्ण-विकार स्पष्ट है। सो, एक 'वत्स' से बछड़ा, बछेड़ा और बचा ये तीन रूप अर्थ-भेद से हिन्दी ने कर लिए। भैंस के बच्चे में भी कुछ विशेषता देख कर उसे 'पड़ा' कहा! वह जब देखो तब पड़ा ही तो रहता है—सुस्त! वछड़े या बछेड़े की तरह चुस्त तो क्या हो गा; किसी के भी बच्चे से अधिक सुस्त! इसी लिए उसे 'पड़ा' नाम मिला। स्त्री-लिंग—'पड़ी' या 'पड़िया'। इसी तरह 'स्थान' शब्द अर्थ-भेद से—थान, थाना, अस्टान आदि रूपों में विकसित हुआ है। 'ठिकाना' अलग है—'टिकाना' का वर्ण-विकार से रूप। 'टिकान' भी चलता है। 'पड़ाव' भी पड़ जाने की जगह।

'पक्ष' से 'पंख' और 'पाख' अर्थ-भेद से । 'शुद्ध' का 'सूध', 'सूधा', 'सीधा', 'सुधरा' तथा 'सुधरा' आदि के रूप में विकास आप पहले ही देख चुके हैं । इसी तरह शतशः शब्द-भेद आप को मिलों गे । आवश्यकतानुसार प्रति अर्थ शब्द-भेद कर के हिन्दी ने अपनी नैसर्गिक वैज्ञानिक पद्धति का परिचय दिया है ।

ढरें पर गढ़े शब्द

कुछ शब्द ऐसे भी हिन्दी में हैं, जो किसी दूसरे शब्द के ढरें या वजन पर गढ़ें गए हैं। इसे हम 'विकास' न कह कर नव-निर्माण कहें गे। 'मिष्ट' का 'मीठ' और पुं-विभक्ति लगा कर 'मीठा' बना लिया, तब 'फीके' के अर्थ में 'सीठ' या 'सीठा' भी चला। 'मीठा' के साथ 'सीठा' जितना जमता है, उतना 'फीका' नहीं। हाँ, अकेले 'फीका' आए, तब बैसा फीका नहीं लगता— 'सरस होय अथवा अति फीका'। 'सरस' से बहुत दूर जा कर 'फीका' है; इस लिए वे-मेल होने पर भी उतना अखरता नहीं। समीप तो 'सरस-नीरस' ही जँचे गा। खैर, मतलव यह कि ढरें पर भी नव-निर्माण हिन्दी ने किया है।

इसी तरह शब्द-निर्माण अन्यथा भी हो ता है। 'मा' के ही समान-'मा-सी'। मासी'का पुर्लिग 'मासा' कुछ जँचा नहीं। वह तो 'पिता-सा' है न! दूसरे, एक निश्चित तोल को श्री-'माशा' तथा 'मासा' कहते हैं। इस लिए 'मासी' का पुर्लिंग 'मोसा' कर दिया गया। तब 'मोसा' का खी-लिंग 'मोसी' चला। वंगाल आदि में फूफी (बुआ) को 'पीसी' कहते हैं, जो 'पितृष्वसा' से है। इस लिए वहाँ का 'मासी' या 'मोसी' है 'मातृष्वसा' का निकास। 'मासी' की नकल पर 'मामी', 'चाची', 'भाभी, 'दादी' आदि समिमए! 'ताती' तो गरम समिमी जाती; इस लिए 'ताई' हो गया और पुल्लिंग 'ताऊ'। 'वावा' भी चला; पर उस का खी-लिंग 'वावी' न चला। 'दादी' बोलते हैं। 'दीदी' पृथक है। इस तरह 'मा' के वाद ये सब हैं।

'भीड़' प्रसिद्ध शब्द है, जिस का उलटा 'छीड़' मेरठी-परिसर में प्रसिद्ध है। 'गाड़ी में आज भीड़ न थी' यह एक वात है और 'गाड़ी में आज बहुत छींड़ है' यह दूसरी वात। 'भीड़ नहीं है' कहने से यही अर्थ निकलता है कि खिच-पिच नहीं है। परन्तु 'छीड़ है' कहने से समभा जाता है कि बहुत दूर-दूर लोग बेठे हैं। 'छीड़' शब्द 'भीड़' के बजन पर ही गढ़ा जान पड़ता है; पर जब तक ठीक पता न लग जाए कि 'भीड़' शब्द कहाँ से आया और पहले बना कि नहीं, तब तक स्पष्टतः छुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है—'भीड़' तथा 'छीड़' ये दोनो ही शब्द स्वतन्त्र हों; कोई भी किसी के बजन पर गढ़ा हुआ न हो।

अनेक बार लोग गलत निरुक्ति कर के शब्द-प्रयोग में गलती करने लगते हैं! हिन्दी का 'फुटकर' प्रसिद्ध शब्द है, जिसे कुछ लोग 'फुटकल' कर के भी लिखते हैं। यहाँ तक तो खेर थी; पर इस के आगे 'स्फुट' पर वात पहुँची। 'फुटकर' ठीक है या 'फुटकल', इस विचारणा में पड़ कर जब गोते खाने लगे, तो 'स्फुट' को पकड़ा। 'फुटकर' के अर्थ में 'स्फुट' लिखने लगे! 'स्फुट' का अर्थ है 'विशद' या 'स्पप्ट'। 'स्फुटमंशे व्याख्यास्यते'—आगे स्पष्ट व्याख्या की जाए गी। परन्तु 'स्फुट'

का 'फुट' देख कर लोगों ने सममा कि इसी से 'फुटकर' बना है! बस, लिख चले अखबारों में—'स्फुट प्रसंग'। आचार्य द्विवेदी ने मुझे एक पत्र में लिखा था—"आप ने अनेक गलत शब्द-प्रयोगों की ओर जाते हुए प्रवाह को बदला है; पर 'स्फुट' को क्यों भूल गए ? इसे लोग 'फुटकर' के अर्थ में लिखते हैं!"

यह एक उदाहरण है। शब्द-साम्य मात्र से निरुक्ति का महल खड़ा नहीं होता। अर्थ का चृना या सीमेंट चाहिए।

#### अनेकधा निरुक्ति

वहुत पुराने शब्दों का विकास कभी-कभी दुरनुसन्धान हो जाता है। निश्चित रूप से तब उन शब्दों की निरुक्ति नहीं वतलाई जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि इसी शब्द से यह शब्द बना है। एक व्यक्ति उस शब्द की उत्पत्ति किसी शब्द से मानता है, तो दूसरा किसी दूसरे शब्द से। विचार चलने पर निश्चय होते-होते हो जाता है। यही नहीं, एक ही विचारक किसी शब्द की अनेकथा व्युत्पत्ति वतलाता है। इस का मतलव यह है कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ठीक वात क्या है। अर्थ का अनुधावन कर के अनेक जगह ठहरता है। खट्टा साग खा कर यदि न जान सकें कि अमचूर पड़ा है, या अनारदाने ; तो कह दें गे कि इस में या तो अमचूर है, या अनारदाने । महर्पि यास्क ने अपने निरुक्त में इसी तरह शतशः शब्दों की निरुक्ति अनेकधा की है। 'निघण्टु' शब्द 'गन्तु' (गम्) का विकास वतलाया है, तो साथ ही 'हर्तु' (ह) से निष्पन्न होने की सम्भावना भी प्रकट कर दी है। इस का मतलब यह कि 'ग' तथा 'ह' को 'घ' के रूप में आना यास्क मानते हैं। उस समय शब्द-प्रवाह में यह चीज हो गी। तभी तो वैसी निरुक्ति की गई है। यही बात सभी प्राचीन भाषाओं के सम्बन्ध में है, जो अपनी पूर्ववर्तिनी भाषा से परम्परया शब्द लेती चली आ रही हैं। हिन्दी में अभी निरुक्त पर कोई अन्थ निकला ही नहीं है। यह छोटी-पुस्तक तो इधर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही लिखी गई है। बड़े 'प्रन्थ' आगे चल कर बनें गे। हिन्दी में संज्ञा-विशेषण आदि का विकास ही विचारणीय नहीं है, कियावाचक शक्तों पर भी ध्यान देना चाहिए। किया ही तो भाषा में मुख्य चीज है। सब से महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय है प्रत्यय-विभक्तियाँ आदि। किस प्रत्यय और किस विभक्ति का विकास कहाँ से किस तरह हुआ; यह निरुक्त का प्रधान विषय है। महर्षि यास्क ने प्रत्यय-विकास पर ध्यान नहीं दिया है; इस का कारण यह है कि उस समय तक प्रत्ययों में कोई वैसा रूपान्तर हुआ ही न था। सम्भव है, उन्हों ने जान-वूभ कर उधर ध्यान न दिया हो और यित्किक्चित् प्रत्यय-भेद होने पर भी उस पर विचार न किया हो। परन्तु इस से यह निष्कर्ष तो नहीं निकलता कि प्रत्यय-विकास निरुक्त का विषय नहीं। भाषा-विकास निरुक्त का विषय है, जिस में प्रकृति-प्रत्यय सभी कुछ है।

जब हिन्दी में निरुक्त पर गम्भीर प्रन्थ-रचना हो गी, तो भाषा-सम्बन्धी अनेक रहस्य खुलें गे; इस में सन्देह नहीं।

कहीं दूसरी भाषा में भिलते-जुलते शब्द देख कर भट से यह न कह देना चाहिए कि यह शब्द वहाँ से आया है! यहीं से वहाँ गया हो, तो? 'खन' का विपर्यय 'नख' शब्द बहुत जगह विभिन्न रूपों में गया, वर्ण-विर्यय सर्वत्र इसी तरह है।

निश्चयात्मक व्युत्पत्ति देना कहीं कठिन क्या, असम्भव हो जाता है ! त्रज में 'सेह बरसता है'। यह 'मेह' स्पष्टतः 'मेघ' का रूपान्तर जान पड़ता है । पर यह भी सम्भव है कि 'मेह' ही असली रूप हो — 'मिह' घातु से बना हुआ । बाद में यही 'मेह' वन गया हो 'सेघ' ! निर्णय करना सरल नहीं कि 'मेघ' से 'मेह' है; या कि 'सेह' का ही रूपान्तर 'मेघ' है ।

# तीसरा अध्याय

#### भाषा का विकास

पीछे भाषा के 'शब्दों का विकास' वताया गया। इस अध्याय में वताया जाए गा कि 'भाषा का विकास' क्या चीज है। यानी एक भाषा से दूसरी कोई स्वतंत्र भाषा कैसे वन जाती है।

शब्दों का (संज्ञा-विशेषण आदि का) रूपान्तर ही भाषा-भेद का नियामक नहीं है। पीछे हम ने जो चार मुख्य तत्त्व भापा के वतलाए हैं — किया-पद, सर्वनाम, प्रत्यय-विभक्तियाँ और अव्यय - वे ही भाषा-भेद करते हैं। जब तक किया-पद आदि एक-रूप हैं, भाषा-भेद न कहा जाए 'उर्दृ' नाम से हिन्दी का जो रूप चल रहा है, वेहद विदेशी प्रभाव से प्रभावित है! लिपि विदेशी, भाव और भावनाएँ विदेशी, संज्ञाएँ और विशेषण आदि अधिकांश विदेशी, उपमान आदि विदेशी, रँग विदेशी, ढँग विदेशी और वाक्य-विन्यास भी विदेशी तर्ज पर ! परन्तु तो भी यह ( 'उर्दू' ) हिन्दी ही है ; चाहे जैसी भी हो! कारण वही — करता है, सोता है आदि कियाएँ हिन्दी की हैं; सर्वनाम (हम, तुम, कौन, कोई आदि ) हिन्दी के हैं ; प्रत्यय-विभक्तियाँ (का-के-की, ना-ने-नी तथा 'को' 'से' 'में' आदि ) हिन्दी की ही हैं और (जब, कब, तब, अव आदि ) अव्यय भी हिन्दी के ही हैं। यदि ये तत्त्व भी वदल जाते, तो अवश्य भाषा दूसरी हो जाती। वहुत रुपष्ट वात है।

भाषा अपने उपादान की दृष्टि से प्राकृतिक है और निर्माण की दृष्टि से मानव-कृत । प्रासाद और महादुर्ग में जो पत्थर लगे हैं, प्राकृतिक हैं; परन्तु वे प्रासाद और दुर्ग मानव-कृति हैं। प्राकृतिक सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। उन के रूप-रंग में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन देश-काल आदि के भेद से होता है। लखनऊ के खरवृजे ला कर बरेली में उपजाए गए, तो ऊपरी रंग-रूप वैसा ही ; पर रस वदल गया। भिठास जाता रहा ! देश-भेद से चीज बदल गई । जल स्वरूपतः एक है; परन्तु पृथ्वी के भेद से उस में भिन्नता आ जाती है। इसी तरह काल-भेद से रूप-भेद होता है। आम का फल पहले जरा सा होता है, फिर बढ़ कर बड़ा हो जाता है। रंग भी वदलता है। पहले हरा, फिर रंग-विरंगा। रस भी बदल जाता है। पहले कड़वा-सा; फिर खट्टा; पकने पर मीठा; या खटमिडा। यही स्थिति सर्वत्र है। प्रयोग-कृत रूप-भेद भी देखते हैं। चावलों का रूप-रंग और स्वाद देखिए; फिर पक जाने पर देखिए।

इसी तरह भाषा में परिवर्तन होता है। प्रयोग-कृत परिवर्तन भाषा-भेद नहीं करता; भाषा-वैशिष्टच करता है। कारण यह कि प्रयोग-भेद में वे चारो मूल तत्त्व वदलते नहीं हैं। परन्तु देश तथा काल के भेद से भाषा में भेद होता है — भाषा वदल कर दूसरा नामरूप प्रहण कर लेती है।

## . १. देश-भेद से भाषा-भेद

देश-भेद से भाषा-भेद का संकेत यास्क ने अपने निरुक्त में किया है। उस समय एक ही भाषा देश-भेद से कई रूपों में विभक्त हो गई थी। कम्बोज आदि का नामोल्लेख निरुक्त में हुआ है। ईरान, भारत और कम्बोज आदि में एक ही भाषा कुछ भिन्न रूप ग्रहण कर के चल रही थी। उस समय ईरान बहुत बड़ा देश था और उस का नाम 'पारसीक' यहाँ प्रसिद्ध था।

पारसी वहाँ के निवासी, जिन के धर्म-प्रनथ का नाम 'अवेस्ता' है। अवेस्ता की भापा हमारी वैदिक भापा से वहुत मिलती- जुलती है; यद्यपि रचना के काल में वहुत अन्तर है। यानी देश-भेद के साथ-साथ काल-भेद भी वैदिक तथा आवेस्तिक भापा में है। आगे हम इन दोनो भाषाओं के उद्धरण दे कर वस्तु स्पष्ट करेंगे।

### २. वैदिक भापा

पहले 'वैदिक भाषा' के वारे में कुछ कह-सुन लेना चाहिए। संसार में जो भी जहाँ साहित्य उपलब्ध है, उस में सब से प्राचीन ऋग्वेद हैं; यह सर्वसम्मत वात है। वेद कब बने, कितने युग बीते वेद बने, इस का निश्चित पता नहीं। मत-भेद हैं; परन्तु मत-भेद में एक विशेषता है। जैसे-जैसे छान-बीन होती जा रही है, वेदों की प्राचीनता और भी पीछे जा रही है! इतने प्राचीन हैं वेद!

वेदों की भाषा ज्यों की त्यों वनी हुई है, उस में छुछकिञ्चित् भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह दुनिया में सब से
बड़ी बात है। संसार में एक अद्भुत उदाहरण है। भाषा ही नहीं,
उस भाषा के उस समय के उचारण को भी ज्यों का त्यों बनाए
रखने का उद्योग किया गया है। स्वर और लहजा आदि भी
वहीं स्थिर रखने का उद्योग हुआ है। कितनी बड़ी बात है!
परन्तु यह सब सरलता से नहीं हो गया है। सहस्रों त्यागी ब्राह्मण
विद्वानों ने जन्म के जन्म इस में गला दिए हैं और परम्परा
रूप से तपस्या की है। 'ब्राह्मऐन निष्कारणं पडङ्गो वेदोऽध्येयो
ज्ञेयश्च' — ब्राह्मण को निःस्वार्थ हो कर सदा वेदों का अध्ययन
करना चाहिए और समझना चाहिए। यह मूल मंत्र बना रखा
गया था। इसी कारण वेद अपने असली रूप में स्थिर
रह सके।

# ३. वेदों की भाषा का मूल या प्रकृत रूप

वेदों की भाषा का प्रकृत रूप क्या था; यह जानने के लिए निराधार कल्पना की जरूरत नहीं। वेदों की जो भाषा है, उस से मिलती-जुलती ही वह 'प्रकृत भाषा' हो गी, जिसे हम 'भारतीय मूल भाषा' कह सकते हैं। उस 'मूल भाषा' को 'पहली प्राकृत' भाषा समिन्छ। 'प्राकृत भाषा' का मतलव है 'जनभाषा'। किसी जन-भाषा में जब साहित्य-रचना होती है, तब संस्कार-कृत किब्चित् भेद हो जाता है। दो भाषाएँ तो नहीं; एक ही भाषा के दो रूप होजाते हैं। साहित्यिक भाषा कुछ संस्कृत हो जाती है। साधारण जनों के रहन-सहन में और शिष्ट-शिक्षित जनों के रहन-सहन में कुछ अन्तर आ जाता है। यही वात साधारण जनभाषा में और उस के साहित्यिक रूप में समिन्छ। साहित्यिक लोग भाषा का प्रयोग सावधानी से करते हैं; कुछ शब्द-प्रयोग छोड़ देते हैं, जो जँचते नहीं और कुछ शब्द-प्रयोग अन्यत्र से थी ले लिए जाते हैं।

जब वेदों की रचना हुई, उस से पहले ही भाषा का वैसा पूर्ण विकास हो चुका हो गा। तभी तो वेद जैसे साहित्य को वह यहन कर सकी। भाषा के इस विकास में कितना समय लगा हो गा! फिर, वेद-जैसा उत्कृष्ट साहित्य तो देखिए! अनन्त-शक्ति काल भी उसे नष्ट नहीं कर सका, बदल नहीं सका! वेद की रक्षा में विद्वान् ब्राह्मणों ने पीढ़ियाँ गला हीं! ऐसी चीज है वेद! ऐसा उत्कृष्ट साहित्य क्या तुरन्त बन गया हो गा? क्या उस मूल भाषा या 'पहली प्राकृत' की पहली रचना ही वेद है? संभव नहीं! इस से पहले छोटा-मोटा और हलका-भारी न जाने कितना साहित्य बना हो गा, तब वेदों का नंबर आया हो गा। वह सब काल-कवितत हो गया! वेद सुस्थिर हैं।

सो, वेदों की रचना के समय तक वह मूल भाषा पूरी तरह विकसित हो चुकी हो गी और देश-भेद से या प्रदेश-भेद से

#### ८ भा० वि०

भारतीय भाषाविहान इस के रूप-भेद भी हो गए हों में। उन प्रादेशिक भेदों में से जो कुछ साहिरियक रूप प्राप्त कर चुका हो गा, उसी में वेहों की रचना हुई हो गी; परन्तु अन्य प्रादेशिक रूपों के भी शब्द-प्रयोग गृहीत हुए हों ग । सभी साहित्यक भागाओं की यही स्थिति रात्ता हो। वंगाल भर में जो भाषा चलती हैं — विंगला — यह कितने चेत्रीय हपों में विभक्त है ? परन्तु कलकते के हम ने साहित्य वहन किया। कलकत्ते की वैंगला-वोली साहित्यक भाषा वन गई और आज 'वँगला' कहने से उसी का ग्रहण साना पर गर जार जार जारा पराचा कराता है। वंगाल भर के लोग इस वंगाला में साहित्य-चिना करते हैं। परन्तु ने अपने किंत्र की 'चोली' से भी प्रसावित होते हैं। यो विभिन्न बोलियों के खुळ शब्द-प्रयोग साहित्यिक भाषा में आ जाते हैं। यग्रिप उस का कलेगर किसी एक ही चेत्रीय बोली से बनता है।

कुछ शब्द जनभाषा के साहित्य में गृहीत नहीं होते और कुछ शहरों में कुछ हिर-फेर भी हो जाता है — किया जाता है। दूसरी बोलियों से या भाषाओं से भी शब्द यहण किए जाते हैं। यही सब वेद-साहित्य में भी हुआ हो गा।

इसे सम्माने के लिए कुछ ह्यानत लीजिए। व्रज् में जो जन-भाषा है, उसे साहित्यिक हप दिया गया और वह (साहिरियक भाषा) 'त्रज्ञभाषा' नाम से चल रही है। परन्छ व्रज की जन-भाषा ज्यों की त्यों 'व्रजभाषा' नहीं वन गई है। परिव्कार-मूलक अन्तर है। व्रज में बोलते हैं — 'सागु घरो हें और साहित्यिक त्रजमापा में कहा जाता है — 'सागु घरचो हैं या 'घरो हैं'। यानी व्रज में 'हैं' का 'ह' नहीं मुनाई हेता। 'जात एँ' व्रज् में बोलते हैं और साहित्यिक व्रजमापा में 'जात हैं' चलता है। यह क्यों हुआ ? इस लिए कि साहित्यिक भाषा की व्यापकता बढ़ाई जाती है। मेरठी में हैं। हिं ह्म चलते हें और पूरव (यानी पाछाली अवधी आहि) में भी हिं-हिं। तब जरा से प्रदेश में प्रचलित रूप 'ऐ'-ऐं' साहित्य में ते कर क्या किया जाता ! ब्रज के पड़ोस में जो रूप गृहीत हैं, वे ही साहित्यिक अजभापा में लिए गए। इसी तरह 'सेरठी' वोली में चलता है — 'धोत्ती ठा ला'। जब इस वोली को साहित्यिक रूप मिला, तो संस्कार हुआ — 'घोती उठा ला'। क्या कारण ? कारण यही कि मेरठ डिवीजन के चारो ओर 'धोती' वोला जाता है; 'धोत्ती' नहीं। दूसरे, मृल शब्द है भी 'घोती'। 'ती' प्रत्यय है। जो नित्य धोई जाए, वह 'धोती'। इसी तरह 'छोट्टी' 'खोट्टा' आदि का भी परिष्कार किया गया। 'छोटी' 'खोटा' हिन्दी-उर्दू में चलते हैं। 'ठा ला' का 'उठा ला' किया गया; दूसरी वोलियों को देख कर और मूल धातु ( 'उठ'-'उठा' ) का ख्याल कर के। मेरठ में भी 'उठता है' चलता है — 'ठता है' नहीं। 'इठ' की प्रेरणा 'उठा' ही ठीक है। मेरठ डिवीजन में बोलते सब हें — 'निकड़ गया साड़ा'। हिन्दी-उर्दू (साहित्यिक) भाषा में परिकार किया गया — 'निकल गया साला' । पड़ोस की वोलियों का अनुगमन और शब्द-विकास का ध्यान। इसी तरह अवध की वोली का संस्कार हुआ है, 'साहित्यिक अवधी' में। अवधी के कई अवान्तर रूप हैं। तुलसी ने अवधी का पश्चिमी रूप 'मानस' में रखा है; क्योंकि वे वाँदा जिले के थे। तुलसी की साहित्यिक अवधी में 'भवा' 'गवा' जैसे किया-रूप नहीं हैं; यद्यपि 'आवा' 'लावा' आदि हैं। 'भा भिनसारा' 'गा लंका पारा' रूप 'मानस' में हैं। हिन्दी-परिवार में 'जा' धातु है, गमनार्थक; परन्तु भूतकाल में 'ग' है — 'गम्' के 'म्' का लोप कर के-'गयो'-'गया'। 'य' कुदन्त प्रत्यय है और 'ओ'-'आ' पुं-प्रत्यय। इसी तरह 'भू' का विकास 'हो' धातु है -- 'होत है' 'होता हैं'। परन्तु भूतकाल में कहीं-कहीं 'स' है — 'सयो'। इस 'ग' और 'भ' से 'अ' भूतकालिक प्रत्यय पांचाली में — 'गा'-'भा' — तुलसी-प्रयोग । 'आव' से 'आवा' । साहित्यिक ब्रजभापा में ब्रजप्रचितत बहुत से शब्द नहीं लिए गए हैं। यही स्थिति

के प्रनथ मिलते हैं। बस, संस्कृत का यह रूप स्थिर हो गया, क्यों कि पाणिनि के व्याकरण का कड़ाई से अनुगमन किया गया।

'ब्राह्मण-प्रनथ' हैं — 'ब्रह्म' ('ब्रह्मन्') यानी वेद की व्याख्या। 'ब्रह्मन्' से 'ब्राह्मण'। यानी वेद-संबन्धी साहित्य। उपनिषदों में अध्यात्म-विचार हैं।

साहित्यिक भाषा में ('संस्कृत' में ) यह परिवर्तन उस 'प्राकृत भाषा' से प्रभावित होने के कारण हुआ होगा, जो वैदिक संस्कृत के समानान्तर जनता में व्यवहार का माध्यम थी। यानी 'प्रथम प्राकृत' जनता की बोली के रूप में बराबर चल रही थी, जिस के रूप में परिवर्तन भी हो रहा था। 'ब्राह्मण' तथा उपनिषद्-प्रन्थों की रचना जिस समय हुई, उस समय की जन-भाषा के रूप का प्रभाव उन साहित्यकारों पर जरूर पड़ा होगा। यही कारण है कि वैदिक संस्कृत से इस 'द्वितीय संस्कृत' में उतना अन्तर पड़ गया।

'तीसरी संस्कृत' अपने समय की प्राकृत से प्रभावित हुई हो गी। इस से आगे की 'प्राकृत' इतनी भिन्न-रूप हो गई कि संस्कृत से एकदम दूर हो गई! तब इस का संस्कृत पर प्रभाव क्या पड़ता! यह भी एक कारण है संस्कृत के रूप-नियमन का। परन्तु वैसा होना हम लोगों के लिए अच्छा ही हुआ। हमें संस्कृत सुगम जान पड़ती है, उन 'प्राकृतों' की अपेक्षा; क्यों कि यह नियमबद्ध है। नियम समक लो, संस्कृत आ गई। सच बात है, संस्कृत समक्त कर लोग 'पालि' आदि अच्छी तरह समक पाते हैं।

यह संत्रेप संस्कृत के वारे में। 'मूल भाषा' की जो 'प्रकृत धारा' चलती रही और जो आज भारत की हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि जन-भाषाओं के रूप में है, उस की चर्चा अभी आगे करें गे। यहाँ हम 'आवेस्तिक' भाषा और पुरानी फारसी देखें गे, जो वैदिक भाषा से तथा साधारण (तृतीय) 'संस्कृत' से वहुत भिलती-जुलती हैं। वेदमाण से 'तृतीय संस्कृत' में कितना अन्तर पड़ गया, ध्यान देने योग्य है। 'ईले' आगे चल कर 'ईडे' हो गया। तृतीय संस्कृत में 'ईडे' ही चलता है। संभव है, वैदिक युग में भी कहीं कोई 'ईडे' बोलता हो; जैसे आज भी मेरठ में 'साड़ा निकड़ गया' बोलते हैं, जब कि दूसरे लोग 'साला निकल गया'। वेदों के भी एक सम्प्रदाय में 'ईडे' बोलते थे; इतना पता चलता है। इन्हीं लोगों की धारा आगे बढ़ कर तृतीय संस्कृत में दिखाई देती है। 'धातमम्' का आगे चल कर 'धातृतमम्' रूप हो गया है, जो व्याकरण की नियमबद्धता का परिणाम है। बस, ऋग्वेद का पहला मत्र जो ऊपर उद्धृत किया है, उस में और तृतीय संस्कृत में यही इतना मुख्य अन्तर है।

### ४. 'वैदिक' और 'लौकिक' संस्कृत

संस्कृत के तीन रूपों का उल्लेख हम ने ऊपर किया है— १—वैदिक संस्कृत २—'ब्राह्मण'—प्रन्थों की तथा उपनिषदों की संस्कृत और २—पाणिनि-व्यवस्थित तृतीय संस्कृत । इस तृतीय संस्कृत का 'निर्माण' पाणिनि ने नहीं किया था; अन्वाख्यान भर किया था। एक व्यवस्थित रूप दिया था। जिस भाषा का उन्हों ने व्याकरण बनाया, वह पूरी तरह प्रचलित था और उस का विकास बहुत पहले हो चुका था। परन्तु प्रयोगों में मनमानी थी। उसी को पाणिनि ने ठीक किया।

वैदिक संस्कृत में पहले के दोनो रूप हैं। 'लौकिक' का मतलब है, 'वैदिक से भिन्न'। 'अवैदिक' या 'वेदेतर' शब्द अच्छे न लगे; क्यों कि 'अवैदिक' कहना एक तरह से अप्रतिष्ठा करना था। वेदों की मान्यता ही ऐसी थी। इस लिए 'लौकिक' शब्द चला। 'लौकिक' शब्द से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय संस्कृत शिष्ट या शिक्षित समाज की व्यवहार-भाषा थी; जैसे कि आज हिन्दी देश भर की व्यवहार-भाषा है। जिस भाषा को 'हिन्दी' कहते हैं, जो सम्पूर्ण हिन्द की भाषा है—

'भारती' या 'भारतीय भाषा' है—वह किसी एक प्रदेश की जनभाषा नहीं है। प्रादेशिक भाषाओं के नाम हैं-पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। परन्तु यह 'हिन्दी' है। राजस्थानी, बिहारी ( भोजपुरी, मैथिली आदि ) तथा मध्य-प्रदेश की 'मालवी' और 'छत्तीसगढ़ी' आदि भी प्रादेशिक भाषाएँ हैं। 'भाषा' का ही ठेठ हिन्दी नाम 'बोली' है; यद्यपि इन दोनो में किञ्चित् अर्थ-भेद हो गया है, जो आगे स्पष्ट हो गा। एक भाषा की कई 'बोलियाँ' होती हैं। भाषा सैकड़ों मील में एक और उस की 'बोलियाँ' अनेक ; थोड़ी-थोड़ी दूर पर भिन्न । उत्तर प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में आठ-दस च्रेत्रीय भाषाएँ हैं-अवधी, बैसवाड़ी, पाछाली, व्रजीय, गढ़वाली, कूर्माञ्चलीय, मेरठी आदि । हमारे लिए जितनी कठिनाई मराठी या बँगला आदि सममने में पड़ती है, उस से कम कठिनाई अपने प्रदेश ( उत्तर प्रदेश ) की 'कूर्माञ्चली' तथा 'गढ़वाली' आदि समसने सें नहीं पड़ती। 'मेरठी' या 'कौरवी' भाषा जिन ढाई-तीन जिलों में बोली जाती है, वहाँ भी यह 'हिन्दी' नहीं है; यद्यपि उसी का यह सुसंस्कृत रूप हैं। तो, हिन्दी इस समय देश भर सें कहीं की भी भाषा नहीं और सम्पूर्ण देश की यह भाषा है। देश के किसी भी कोने में जा कर 'हिन्दी' से काम चला सकते हैं। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में आप हिन्दी के माध्यम से किसी गंभीर विषय पर भाषण दें; सब समझेंगे और कहीं भी साधारण मजदूर या दूकानदार भी आप की (हिन्दी में कही हुई) बात समम ले गा।

कुछ यही स्थित पाणिनि के समय संस्कृत की रही हो गी, जिसे उन्हों ने 'भापा' कहा है। 'भाषा' शब्द का (निर्विशेष) प्रयोग व्यापक लोकसाषा के लिए ही होता है। 'विष्णुसहस्रनाम' 'भापा-टीका-सहित' कहने-लिखने की चाल है। यहाँ 'भाषा-टीका' का मतलब 'हिन्दी-टीका' या 'हिन्दी-अनुवाद' से ही है। 'भाषा' से कोई भी ऐसी जगह बँगला, मराठी-गुजराती आदि नहीं समम लेता; यद्यपि ये सब भी भाषाएँ ही हैं और भारत

की प्रचलितं भाषाएँ हैं। इन के लिए विशेषण (प्रादेशिक) लगाने ही हों ने ; या फिर विशेषण मात्र का प्रयोग (विशिष्ट अर्थ में ) करना हो गा-मराठी, गुजराती आदि । जो भाषा किसी भी प्रदेश में विशेष रूप से जनगृहीत नहीं और जो सम्पूर्ण देश में चलती है, वह-'भाषा'। परन्तु यह 'हिन्दी' राष्ट्रभाषा है 'मेरठी' का ही सुसंस्कृत रूपान्तर । उस से यह बहुत दूर नहीं। वहाँ 'जात्ता है' और यहाँ 'जाता है'। यदि 'जाता है' इस शिष्ट प्रयोग को 'भाषा' कहते हैं, तो 'मेरठी' 'विभापा' हुई, कुछ विकृत भाषा! 'जात्ता है' में जो विकार है, एक 'त्' अधिक है, उसे छाँट दिया गया और 'जाता है' संस्कृत-परिष्कृत रूप। इस संस्कार का ही उस में और इस में अन्तर है। किसी वच्चे के अँगूठे के साथ चार नहीं, पाँच अँगुलियाँ हों, तो वह 'छंगा' देखने में अच्छा न लगे गा; यद्यपि काम-काज बराबर करे गा। कोई कुशल डाक्टर उस की अतिरिक्त अँगुली छाँट दे, तो वह अच्छा लगने लगे गा। संस्कार हो गया। 'प्राकृतिक' रूप कुछ परिष्कृत हो गया! इस परिष्कृत रूप को ध्यान में रख कर उस 'छंगा'— रूप को कोई 'विरूप' कहे, तो कह सकता है। वह विरूपता ही थी, जो हटा दी गई।

'लौकिक संस्कृत' के समय साधारण जनभाषाएँ भी (प्रादेशिक) हों गी ही। 'प्रूल भाषा' (प्रथम प्राकृत) के विकास को किसी ने रोक तो दिया न था! किसी प्रदेश में ऐसी भी जनभाषा हो गी, जो लौकिक संस्कृत से वहुत दूर न जा पड़ी हो गी। पाणिनि ने कदाचित् उसी को 'विभाषा' कहा है। फिर कहा है — 'न वेति विभाषा'। विभाषा का कोई शब्द कहीं साहित्यिक शिष्ट (संस्कृत) भाषा में नहीं लिया जाता है और कोई विकल्प से गृहीत होता है। 'कपाल' शब्द का रूपान्तर 'कपार' पूर्वी वोलियों में प्रसिद्ध है, जो हिन्दी ने नहीं लिया और 'मूड़' शब्द विकल्प से लिया है। 'सिर वाहर

निकालिए' की जगह 'मूड़ वाहर निकालिए' न कहा जाए गा; परन्तु 'मूड़ मुड़ाने से ही कोई महात्मा नहीं बन जाता' यहाँ 'मूड़' की जगह 'सिर' न देना ही अच्छा। मृद्गा प्रकट करने के लिए 'मूड़' का प्रयोग यहाँ ठीक। सो, हिन्दी के विशाल परिवार में (हिन्दी—'कामनवेल्थ' में ) जो अनन्त शब्द-राशि है, उस में से कुछ को हिन्दी कतई स्वीकार नहीं करती और कुछ को यथा-स्थान स्वीकार करती है। विभापाओं की यही स्थित साहित्यिक अवधी, त्रजभापा आदि में भी है। परन्तु जन-भाषा के जो शब्द विक्रप नहीं समझे गए, शिष्ट हिन्दी के अनुरूप समझे गए, वे ज्यों के त्यों गृहीत हैं। 'घर' 'वाहर' 'पानी' आदि जन-बोलियों के शब्द ही तो हिन्दी के 'अपने' शब्द हैं।

हमारे कहने का मतलब यही कि पाणिनि के समय संस्कृत शिष्ट-भाषा के रूप में गृहीत थी और लोक-भाषा थी। इसी लिए इसे 'लौकिक संस्कृत' नाम मिल गया। इस से मिलती- जुलती जो प्राकृत (जनभाषा) थी, वही पाणिनि के शब्दों में 'विभाषा' है। 'विभाषा' को ही आगे चल कर 'प्राकृत' नाम मिला; 'संस्कृत' नाम के कारण। फिर 'विभाषा' एक अव्यय जैसा शब्द लोगों ने 'वा' के अर्थ में समफ लिया! विभाषा ही 'पल्ली-भाषा' कही जाती थी, जिस का नाम आगे 'पालि' या 'पाली' पड़ा। 'पल्ली' गाँव को कहते हैं। 'पल्ली भाषा' — प्राम्य भाषा। नागर जनों की भाषा संस्कृत थी। आज भी शहरों में ही (या नागर 'शिक्षित' जनों में) हिन्दी चलती है। प्रामीण जन अपनी-अपनी वोली-भाषा में ही बोलते हैं। आगे हम 'पाली' और संस्कृत की तुलना करने के लिए कुछ वाक्य उद्धत करें गे।

# ५. आवेस्तिक भापा

पारसी लोगों की मूल धर्म-पुस्तक का नाम 'अवस्ता' है। इस की भाषा को 'आवेस्तिक' कहते हैं, जैसे वेदों की भाषा को 'वैदिक भाषा'। ईरान का पुराना नाम 'पारसीक' (और 'पारस्य') भी है। 'पारस्य' ही 'पारस' है; जैसे 'आलस्य' से 'आलस'। 'पारस' ही आगे चल कर 'फारस' हो गथा और वहाँ की भाषा -'फारसी' ! परन्तु जब इस देश का नाम 'पारस' था, तभी कोई वहुत वड़ा विप्लव हुआ और धर्मप्राण पारसी लोग भाग कर इधर भारत चले आए; अपना धर्मश्रन्थ 'अवेस्ता' छाती से लगाए हुए; ठीक उसी तरह, जैसे देश-विभाजन के समय सिन्ध, पंजाब, बंगाल आदि से हिन्दू लोग भाग आए, या इधर खदेड़ दिए गए। चंचई की ओर पारसी अच्छी स्थिति में हैं — टाटा जैसे उद्योग-पति पारसी-समाज ने दिए हैं। वैरिस्टर जहाँगीर जी सोराव जी ( कलकत्ता-विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भापाविज्ञान के प्राध्यापक ) की कृपा से 'अवेस्ता' और ऋग्वेद के तुलनात्मक ह्रप सामने आए। उन की अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर प्राध्यापक राजाराम जी शास्त्री (डी० ए० वी० कालेज, लाहौर) ने हिन्दी में एक पुस्तक 'अवेस्ता' नाम से संवत् १६६१ में प्रकाशित कराई। डी॰ ए॰ वी॰ कालेज के संस्थापक (लाला लाजपत राय के साधी ) लाला हंसराज जी की प्रेरणा से प्राध्यापक राजाराम जी ने यह छोटी-सी (परन्तु महत्त्वपूर्ण) पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के देखने से ही ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषागत समता सामने आ जाती है। अवेस्ता की भाषा देखिए:-

> आअत् अओरत् जरधुश्त्रो नमो ह्ओमाइ कस ध्वाम् पओइयों ह्ओम मश्यो अस्त्वइ्ध्याइ हुन्त्त गएध्याइ का अह्याइ अपिश ऋनात्रि चित् अह्याइ जसत् आयप्तम्

इस की छाया प्राध्यापक राजाराम जी ने यह दी है :— आत् अवोचत् जरशुक्षः । नमः सोमाय । कस्त्वां पूर्व्यः सोम मर्त्यः अस्थन्यत्ये सुनुत जगत्ये का अस्मे आशीः ऋणावि किम् अस्मे गच्छत् आतम्

यह छाया है, जो वैदिक युग की किसी जन-भाषा से मेल खा जाए गी, यद्यपि वह भाषा हमारे सामने नहीं है।

अवेस्ता की गाथा का अर्थ हिन्दी में यह है —

'तब जरशुस्त्र ने कहा। नमस्कार हो सोम को। हे सोम, कौन वह पहला मनुष्य था, जिस ने शरीरधारी जीवलोक के लिए तुझे निचोड़ा। कौन सी इस की कामना पूर्ण हुई ? क्या इस को मिला?'

'सोम' का 'होम' है; जैसे 'सप्त' का 'हप्त' और हिन्दी में 'दस' का प्रयोग-भेद से 'दह' — 'दहला'। हिन्दी का 'पैसा' पंजाब में 'पैहा' हो जाता है! 'नमो' के 'न' को देखिए। कृत्रिम प्राकृतों में 'णमो' बना दिया गया है। अदेस्ता की भाषा स्वाभाविक है, जो उस देश के किसी भाग की जनभाषा का साहित्यिक रूप है।

जो पारसी इधर-उधर भाग गए, वे अपना धर्म-प्रनथ साथ ते गए और जो वहाँ पड़े रहे, वे विदेशियों से आकान्त हो गए। अवस्ता के वाद पुरानी फारसी का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं। नष्ट हो गया हो गा — नष्ट कर दिया गया हो गा! वहाँ वैसा कोई मर-मिट वर्ग न था, जैसा कि भारत में 'ब्राह्मण'-वर्ग। इसी लिए कुछ न बचा। साहित्य बना ही न हो, इस की बहुत कम संभावना है। मध्य युग की फारसी का नाम 'पहलवी' है। पहलवी का भी संस्कृत से मेल है। आधुनिक फारसी का पुराना कि फिरदौसी है, जिस की फारसी अरबी से बहुत कम प्रभावित है। इस के बाद की फारसी अरबी से बहुत कम प्रभावित है। इस के बाद की फारसी अरबी के प्रभाव में आ गई। परन्तु संस्कृत के 'खर' 'जानु' तथा 'अम्न' आदि शतशः शब्द आधुनिक फारसी में भी ब्यों के त्यों हैं, केवल उच्चारण में अन्तर है, जिसे प्रकट कर ने के लिए नीचे बिन्दी लगा देते हैं — 'खर' आदि। संस्कृत 'नास्ति' फारसी में 'नेस्त' है और 'अस्ति'

वहाँ 'अस्त' है। 'पुस्तकं नास्ति' संस्कृत ओर 'किताव नेस्त' फारती। वहुत प्रसिद्ध ओर सर्वमान्य चीज है; इस तिए अधिक उदाहरण-उपपत्ति से प्रन्थ-विस्तार करना व्यर्थ।

## संस्कृत और 'पाली'

'पाली' या 'पालि' का रूप बोद्ध ब्रन्थों में सुरक्षित है। 'धन्मपद' बोद्ध धर्म का प्रमुख ब्रन्थ है। नहापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इस का सम्पादन कर के संस्कृत-छायासिहत प्रकाशित करवाया है। इसी को हम संस्कृत से तुलना के लिए ले रहे हैं।

#### ६. धम्मपदं

### १ - यमकवग्गो

यों प्रारम्भ देखिए। हिन्दी में हम लोग 'धम्मपद' कहते हैं; परन्तु पालि में 'धम्मपद' रहे गा; 'धम्मपद' प्रयोग न हो गा। यानी उस समय जनभाषा ने पदों ने अन्त में व्यंजन नहीं रखे थे, सभी शब्द स्वरान्त हो गए थे; इस लिए 'धर्मपदम्' को 'धम्मपदं' लिखा जाता था। योलने में चाह जो हो, लिखने में व्यंजनान्त की झंझट हटा दी गई थी। संस्कृत में 'पदम्' नपुंसकवर्गीय है; पाली में भी वैसा ही है। केवल 'म्' को अनुस्वार कर दिया है। आगे चलते-चलते जन-भाषा ने वेलने में भी अन्त्य व्यंजन छोड़ दिया और 'पदं' का 'पद' ही रह गया! यानी नपुंसक श्रेणी लोकभाषा ने हटा दी।

'यनकवागी' में 'य' को 'ज' नहीं हुआ है। 'वर्गः' का 'वग्गी' हो गया है। यानी उस समय शब्दों को विसर्गान्त रखने की श्रवृत्ति नहीं रही थी। अन्त्य व्यंजन और विसर्ग सन्धियों की उत्तमनें पेदा करते हैं। इसी लिए 'म्' को अनुस्वार और विसर्ग को 'ओ'। संस्कृत में जो शब्द जिस श्रेणी में चलता था, पालि में भी वह उसी श्रेणी में चलता था। 'पद' नपुंसक-

वर्ग में और 'वर्ग' पुंवर्ग में । यही पुंवर्गीय चिह्न 'ओ' आगे चलते-चलते ब्रजमाणा और राजस्थानी आदि में एक स्वतंत्र पुंविभक्ति के रूप में प्रकट हुआ, परन्तु संस्कृत तद्र्प शब्दों में नहीं, 'अपने' या 'तद्भव' जैसे शब्दों में ही उस ('ओ' पुं-प्रत्यय) का प्रयोग होता है — 'बड़ो मीठो फल'। हिन्दी में और उस के 'संघ' में संस्कृत 'फल' आदि (नपुंसकवर्गीय) शब्द पुं-वर्ग में ही चलते हैं। इसी लिए विशेषण पुंवर्गीय 'बड़ो मीठो'। 'फल' में 'ओ' न लगे गा। पालि में विसर्गों की जगह 'ओ' चलता था — वर्गः > 'वर्गो'।

मनोपुञ्बङ्गसा धम्मा मनोसेंहा मनोमया मनसा चे पदुद्वेन भासति वा करोति वा।

संस्कृत छाया-

मनःपूर्वङ्गमा धर्मा मनःश्रेष्टा मनोमयाः मनसा चेत् प्रदुष्टेन भाषते वा करोति वा।

'अ' के अनन्तर विसर्गों को 'ओ' है सर्वत्र । संस्कृत में 'मनःपूर्वम्' और पालि में 'मनोपुट्वं'। पद के अन्त में ही 'म्' को अनुस्वार होता था, अन्यत्र परसवर्ण — 'पुट्वङ्गमा'। बहुवचन में 'आ' से परे 'ओ' नहीं, विसर्गों का लोप — 'मनोमया'। 'चेत्' का 'चे' रह गया है, अन्त्य व्यंजन (त्) उड़ गया है। 'व' को 'स' हो गया है — 'भासित'। 'आत्मनेपट' की मंमट भी दूर; जैसे 'गच्छित', उसी तरह 'भासित'। संस्कृत में 'भाषते' होता है।

स्पष्ट है कि 'लौकिक संस्कृत' से यह जन-भाषा (पालि) बहुत दूर न हटी थी।

इध मोदति पेच मोदति कतपुञ्चो उभयत्थ मोदति। सो मोदति सो पमोदति दिस्त्रा कम्मविसुद्धिमत्तनो। संस्कृत छाया— इह मोदते, प्रेत्य मोदते, कृतपुण्य उभयत्र मोदते। स मोदते, स प्रमोदते, दृष्ट्वा कर्मविद्यद्विमात्मनः॥

पालि में 'इघ' है और संस्कृत में 'इह' है। ऐसा जान पड़ता है कि 'मूल भाषा' में 'इघ' ही था। संस्कृत में 'घ' के 'द्' अंश का लोप कर के 'इह'। हिन्दी ने कदाचित् दोनों से काम लिया है। 'इह' से 'इहाँ' और इस के वजन पर 'उहाँ'— 'इहाँ-उहाँ' दुइ बालक देखे' अवधी—'मानस'। 'इहाँ' की अपेक्षा दूर के लिए 'उहाँ'। 'इ' से आगे का स्वर 'उ' है। 'इ'-'उ' को 'य'-'व' करके राष्ट्रभाषा में — 'यहाँ '-'वहाँ'।

हिन्दी का 'इधर' पालि के 'इघ' से जान पड़ता है; जैसे 'मधु > मधुर' लंस्कृत । 'इधर' के वजन पर ही 'उधर' दूर के लिए । पंजाबी का 'इत्थे' भी ( 'यहाँ' के अर्थ में ) पालि के 'इध' से ही जान पड़ता है।

हम ने 'इध' से 'इह' का विकास बतलाया; पर यह भी संभव है कि 'इह' से ही 'पालि' का 'इध' हो; 'ह' से पूर्व 'दू' का आगम हो कर; जैसे 'गुहा' से 'गुफा' और 'मेह' से 'मेघ'। व्रज का 'मेह' मेघ से हो सकता है।

'ण' पालि में नहीं हैं। 'पुण्यः' की जगह 'पुड्यो' है। हिन्दी की पूर्वी बोलियों में भी (आज भी) 'ण' की जगह लोग 'न' ही बोलते हैं। कृत्रिम प्राकृतों में 'न' की जगह भी 'ण'! सर्वत्र 'ण' है! यह क्या बात है! कौरवी (बाँगरू या मेरठी) में, पंजाबी में और राजस्थानी में भी 'ण' बोलने की प्रवृत्ति है। वहाँ 'बहन' भी 'बहण' और 'भैण' बोला जाता है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) ने वह प्रवृत्ति नहीं प्रहण की। यहाँ 'बहन' रूप चलता है! परन्तु 'ण' को पसन्द करने वाली भी बोलियाँ किसी शब्द के

आदि में 'ण' नहीं रखतीं। दुनिया भर में कोई भी भाषा ऐसी नहीं, जिस के शब्द 'ण' से प्रारम्भ होंते हों! परन्तु यहाँ की कृत्रिम प्राकृतों में यही सब से बड़ी विशेषता है! शब्द के आदि में भी 'ण'!

खैर, कहने का मतलब यह कि 'पालि' बड़ी मीठी भाषा है। जहाँ प्राकृत के मिठास का वर्णन है, इसी से मतलब है। बाद में कड़ी-कठोर कृत्रिम 'प्राकृत' के साहित्यकारों ने इस कथन को अपनी ही ओर लगा लिया लौर 'ण'-बहुल कृत्रिम प्राकृतों को 'मधुर भाषा' कहने लगे, जैसे अफीमची अफीम को सुस्वादु कहता है। हम ने सुविधा के लिए वैसी कृत्रिम प्राकृतों का नाम 'णाऊ णाऊ भाषा' रख लिया है।

## चौथा अध्याय

# प्राकृत का विकास : आधुनिक जनभाषाएँ

पीछे बतलाया गया कि 'मूल भारतीय भाषा' का पूर्ण विकास हो जाने पर उस में साहित्य-रचना होने लगी और साहित्यिक उन्नित होते-होते ऐसा स्वर्ण-युग उपस्थित हुआ कि 'वेद' जैसे उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण हुआ। यह महान् आश्चर्य कि 'भाषा' जैसी चीज मनुष्य को मिली और उस में फिर 'वेद' जैसी चीज मिली। इसे भगवान् की अनुकम्पा ही समभना चाहिए। इसी लिए लोगों ने कहा कि 'भाषा भगवान् की देन हैं; वेद भगवान् की रचनाएँ हैं।'

जन-भाषा से साहित्यिक भाषा में कुछ अन्तर पड़ जाता है और आगे चल कर जब नियमों की एक शृंखला बन जाती है, तो यह भेद ऐसा हो जाता है, जैसा कि स्वच्छन्द-विहारी वन्य जनों से सुनियंत्रित सभ्य नागरिक जनों का । नागरिक जीवन में तरह-तरह के नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उन का पालन करना होता है। वन्य जीवन स्वच्छन्द गति से चलता है। सो, मूल भाषा के साहित्यिक रूप को 'संस्कृत' कहो, तो फिर स्वच्छन्द जन-प्रचलित रूप को 'प्राकृत' कहना ही होगा। संस्कृत भी आगे चल कर छुछ रूपान्तरित हुई; क्यों कि समानान्तर चलती हुई जनभाषा के समसामयिक रूप से इस का प्रभावित होना स्वाभाविक था। परन्तु पाणिनि के नियमों ने उसे सुव्यवस्थित कर के अजर-अमर कर दिया। आगे उस का

रूप-परिवर्तन नहीं हुआ और अब यह प्रलय पर्य्यन्त अपने इसी सुव्यवस्थित रूप में स्थित रहे गी।

## १. प्रथम प्राकृत

इधर जनभाषा का प्रवाह आगे बढ़ता रहा और उस के काल-भेद के साथ-साथ देश-भेद से भी रूप-भेद होते गए। वे ही रूप-भेद आज हिन्दी, गुजराती, मराठी, बँगला आदि अद्यतन भारतीय जन-भाषाओं के रूप में हमारे सामने हैं। बीच-बीच में किसी जनप्रचलित रूप में बनते-बनते उत्कृष्ट साहित्य भी बना और तब उस के लिए भी नियम बने। 'प्रथम प्राकृत' वेदों की प्रकृत भाषा;-वह भाषा, जिस में वेद बने। दूसरी प्राकृत वह, जो 'पालि' नाम से प्रसिद्ध है और पाणिनि ने जिसे संस्कृत की 'विभाषा' कहा है। इसी का कृत्रिम रूप (ण-बहुल) 'प्राकृत' नाम से प्रसिद्ध है। तीसरी प्राकृत वह, जो आज 'अपभ्रंश' नाम से प्रसिद्ध है और जिस के प्रादेशिक रूपों से आज की भारतीय भाषाएँ हैं। शिष्ट-परिष्कृत (साहित्यिक) रूप जहाँ के तहाँ रहे; परन्तु जन-प्रचलित रूप आगे बढ्ते गए। आज की भी अधिकांश भारतीय भाषाओं में साहित्य बन रहा है और इन के ये साहित्यिक रूप भी नियमबद्ध हो रहे हैं। पर, साधारण जन-प्रवाह अपने रूप में आगे बढ़ रहा है। साहित्यिक हिन्दी में और साधारण जन-प्रचलित (असाहित्यिक या 'प्राकृत') हिन्दी में कुछ अन्तर सामने है। बस, इतना ही अन्तर 'प्रथम प्राकृत' में और वैदिक संस्कृत में रहा हो गा।

सो, वह 'प्रथम प्राकृत' ही आज हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं के रूप में हमारे सब काम चला रही है। कितना रूप-परिवर्तन हुआ है! कुछ ठिकाना है! परन्तु है यह वही। 'करोति' से 'करता है' मिलता-जुलता है; पर 'स्नुषा' से पंजाबी का 'नू' क्या वैसा मिलता है ? किन्तु यह 'नू' शब्द उसी 'स्नुषा' का रूपान्तर है; वही है इस रूप में। आप के बचपन का चित्र मिल जाए, तो अपने वर्तमान रूप से उस का मिलान कीजिए ओर देखिए कि कहीं कुछ मिलता है! वड़ी सृत्म दृष्टि से देखने पर ही ज्ञात हो गा कहीं कुछ साम्य। परन्तु यह इतना रूप-भेद हो जाने पर भी आप हैं तो वहीं न! भाषा के रूप-भेद में कहीं-कहीं नाम-भेद भी हो गया है, वस! आप के वचपन, तारूण्य तथा वार्द्धक्य के नाम अलग-अलग रख दिए जाते, तो वड़ी कठिनाई होती; व्यवहार में। परन्तु भाषा के नाम-भेद भी हो गए — शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि और आज हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, वँगला आदि!

इस अध्याय में हम इसी 'प्राक्तत-धारा' का परिचय दें गे। 'प्रथम प्राक्तत' के रूप की कल्पना कोई दुष्कर नहीं हैं; क्यों कि उस का साहित्यिक रूप (वेद-भापा) हमारे सामने हैं। वेद-भापा देखने से पता चलता है कि 'मृल भापा' के प्रदेश-भेद से कई रूप हो गए हों गे। इसी लिए वेदों में तरह-तरह के प्रयोग मिलते हैं। साहित्य में ऐसा होता ही हैं। तुलसी के 'रामचरित-मानस' की भापा पाछाली-अवधी है, जहाँ 'आव' 'लाव' 'पाव' जैसे धातु-रूप हैं — आवत है, लावत है, पावत है; जैसे किया-पद चलते हैं। मेरठी वोली में 'आ' 'ला' 'पा' धातु-रूप हैं। आत्ता है, जाता है, लाता है; जैसे किया-पद वहाँ हैं। 'आ' का भूतकालिक रूप 'आया' होता है और 'आव' का 'आया' चलता है। परन्तु तुलसी-प्रयोग 'अवधी' के 'मानस' में हैं — 'जानि न जाय निसाचर-माया, काम-रूप केहि कारन आया।'

यहाँ 'आया' प्रयोग 'मेरठी' का दिया है; 'माया' के साथ मिलान करने के लिए। अवधी और मेरठी सगी बहनें हैं, उसी 'मृल प्राकृत' की पुत्रियाँ हैं। इस लिए 'आया' की जगह 'आया' मजे का प्रयोग है। तथापि, भाषा-विवेचन करने समय कहा जाए गा कि 'आया' अवधी का पर नहीं हैं। इसी तरह स्ट्रास के त्रज्ञ-भाषा-'पनें में अवधी और मेरठी के भी पर-प्रयोग यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। सब समम में अच्छी तरह आ जाते हैं। इसी तरह वेद-भाषा में प्रयोग

समिति । वेदों के 'गाथा'-छन्दों में कुछ मूल भाषा की छटा है । आज भी हम लोग साहित्यिक हिन्दी में (किसी साहित्यिक रचना में) जन-गृहीत शब्द-प्रयोग करते हैं — कभी-कभी वाक्य-रचना भी वैसी ही देते हैं। साधारणतः साहित्यिक लोग जन-गृहीत (श्राम्य) शब्द-प्रयोगों से वचते हैं; इस लिए कि सर्वत्र हमारी रचना पढ़ी-समभी जाए। यदि ऐसा न करें, तो साहित्य का प्रसार न हो। हमारे कानपुर में पकी हुई दाल को 'पहिती' कहते हैं; जैसे पके हुए चावलों को 'भात'। यो 'पहिती' अच्छा शब्द है; परन्तु सर्वत्र प्रचलित नहीं है। इसी लिए 'दाल-भात खाया' लिखते हैं। 'दाल लाओ' कहते हैं; 'पहिती लाओ' नहीं। इसी तरह सहस्रों शब्द चचाने पड़ते हैं और प्रचलित शब्द देने होते हैं, भले ही दूसरे चेत्र-प्रदेश के हों। परन्तु किसी देहाती के मुहँ से (नाटक आदि में) उसी की भाषा उस के मुहँ से निकलवाना अच्छा लगता है— खिलता है। देदों में 'गाथा' छन्दों की भाषा कुछ वैसी ही है। ख्यों की त्यों उस समय की जन-भाषा। देहाती भाषा कहिए।

वह 'प्रथम प्राकृत' आगे वढ़ते-वढ़ते उस रूप में आई, जिस के एक भेढ़ का साहित्यिक रूप आज भी 'पाली' या 'पालि' नाम से हमारे सामने है। इसे हम 'दितीय प्राकृत' कहते हैं। इसी समय कुछ लोगों ने साहित्यिक प्राकृतों में कुछ कृत्रिमता ला दी। इन कृत्रिम प्राकृतों को ही आज-कल लोग 'प्राकृत' कहते-समभते हैं और 'पाली' को प्राकृत से भिन्न मानते हैं! हमारा मत इस से भिन्न है। हम 'पाली' को ही असली प्राकृत उस समय की मानते हैं और उन पाकार-वहुल 'प्राकृतों' को 'कृत्रिम प्राकृत' कहते हैं। 'पाली' या 'दितीय प्राकृत' के प्रदेश-भेढ़ से वहुत-से रूप-भेढ़ हो गए हों गे; परन्तु हमारे सामने केवल उस का एक ही रूप है, जो 'मागधी' नाम से भी उल्लिखित हुआ है। यानी मगध (विहार) में 'दितीय प्राकृत' या 'पाली' का जो रूप प्रचलित था, वही बौद्ध साहित्य के द्वारा हमारे सामने है। दूसरे रूप कहाँ – कैसे थे, कुछ पता नहीं!

प्राक्तत का यह दूसरा रूप — जिसे 'पालि' नाम मिला और (संभवतः) जिस के ही लिए पाणिनि ने 'विभापा' शब्द का प्रयोग किया — आगे साहित्यिक भाषा का रूप प्रहण कर के बहुत-कुछ नियमित-व्यवस्थित हो गया। तव (उस समय की) जन-भाषा से उस में भी उतना ही अन्तर पड़ गया, जितना कि 'मृल भाषा' से 'वेद-भाषा' में पड़ गया था।

'द्वितीय प्राकृत' (पाली ) के साहित्यिक रूप की परवा न कर के उस का जन-गृहीत रूप वरावर आगे बढ़ता गया। यानी 'प्राकृत थारा' आगे चढ़ती गई, विकसित होती गई और चहुत आगे चल कर उस स्थिति में पहुँची, जिसे हम 'तृतीय प्राकृत' कहते हैं। इस 'तृतीय प्राकृत' को ही लोग 'अपभ्रंश' कहते हैं। 'अपभ्रंश' और 'विभाषा' शब्द एक ही दर्जे के हें और 'पाली' (गँवारू) भी कुछ वैसा ही है। इस 'तृतीय प्राञ्चत' में भी साहित्य-रचना होने लगी; परन्तु यहाँ साहित्यिक भाषा जन-भाषा से प्रायः बहुत दूर हट गई। इस का कारण यह कि इस तृतीय प्राकृत' ('अपभ्रंश') के साहित्यकारों ने द्वितीय (कृत्रिम) प्राकृतों के साहित्य का पल्ला पकड़ा! उसी के नियमों का अनुसरण किया। फलतः इस समय का साहित्य कुछ खड़खड़ा और श्रवणकटु तथा दुर्वोध भी हो गया! किन्तु इस तृतीय अवस्था में भी जन-भाषा अपने रूप में ही रही। उस पर इस 'साहित्यिक भाषा' का कोई प्रभाव न पड़ा और देश-भेद से उस के बहुत से रूप-भेद हुए। वे ही रूप-भेद आज की 'हिन्दी' आदि जन-भापाएँ हैं।

यह संचेप है, इसर््अध्याय का । अव आगेर्इसे विस्तार से समिभए।

## १. द्वितीय प्राकृत का साहित्यिक रूप-'पाली'

संस्कृत भाषा के प्रकरण में जहाँ 'तृतीय संस्कृत' या संस्कृत के 'तृतीय रूप' की चर्चा हुई है, वहीं 'द्वितीय प्राकृत' के साहित्यिक रूप का उल्लेख हुआ है, जिस की प्रसिद्धि 'पाली' नाम

133

से है। पाली को कहीं-कहीं 'मागधी' भी कहा गया है। 'मागधी प्राकृत-भाषा' — 'मागधी'। मगध (बिहार) में आज भी तीन भाषाएँ हैं। इसी तरह बुद्ध के समय भी 'द्वितीय प्राकृत' के कई रूप वहाँ चेत्र-भेद से चलते हों गे। उन्हीं में से एक भेद को साहित्यिक रूप दे दिया गया और साधारण प्राकृतों से भेद करने के लिए उस का 'पाली' नाम स्वीकार कर लिया गया। तत्त्वतः 'प्राकृत' और 'पाली' एक हैं। एक जन-व्यवहार का साधारण रूप और दूसरा साहित्यिक रूप।

यहाँ 'प्राकृत' असली जन-भाषा समिमए; कृत्रिम प्राकृत नहीं। प्राकृतों को 'पालि' 'विभाषा' 'अपभ्रंश' आदि संस्कृत के पंडितों ने कहा है।

यहाँ इस प्राकृत-प्रकरण में पाली को अच्छी तरह समम लेना चाहिए। इस से उस समय का साधारण 'प्राकृत'-रूप समम में स्वतः आ जाए गा, जैसे वेद-भाषा के सहारे 'मूल भाषा' का आभास मिल जाता है। यही नहीं, उस समय देश भर में बोले जाने वाले अन्य भी प्राकृत-रूपों का आभास मिल जाए गा। आज भी 'हिन्दी-संघ' की सब भाषाएँ — स्वरूपतः भिन्न होने पर भी — मूलतः एक होने के कारण परस्पर मिलती-जुलती हैं।

्रहम पाली के लिए 'धम्मपद' ही लेंगे, जो बौद्धों की परम प्रतिष्टित चीज है। 'धम्मपद' साक्षात् बुद्ध भगवान् के श्रीमुख से, समय-समय पर और स्थान-स्थान पर, निकली हुई ४२३ उपदेश-गाथाओं का संप्रह है। बुद्ध भगवान् को अपनी मातृ-भाषा के साथ-साथ संस्कृत की भी शिक्षा मिली हो गी। परन्तु लोक-शिक्षा के लिए उन्हों ने लोक-भाषा का ही उपयोग किया।

'धर्मपद्म्' का पाली में अपना रूप है—'धम्मपदं'। 'पदं' के वारे में हम पीछे कह आए हैं। यहाँ पाली 'धम्म' शब्द पर विचार करना है। हिन्दी की सभी वोलियों में — विहार में भी — आज 'धर्म' को कोई 'धम्म' नहीं कहता। 'धर्म' का

तद्भव रूप सर्वत्र 'घरम' प्रसिद्ध है, जो पुं-प्रत्यय 'उ' के साथ 'धरमु' भी बोला जाता है। बुद्ध के समय बिहार की जन-भाषा में 'धर्म' के द्विधा विकसित रूप 'धरम' और 'धम्म' ये दोनो' प्रचलित हों गे। जिस चेत्र में 'धम्म' बोला जाता हो गा, वहीं की बोली का साहित्यिक रूप 'पाली' नाम से प्रसिद्ध हुआ — उसी में भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिया। परन्तु आगे चल कर वह जन-भाषा भी 'धम्म' छोड़ 'धरम' 'धरमु' बोलने लगी। अधिक प्रचार 'धरम' का ही रहा हो गा। दूसरे, हिन्दी-संघ की सभी भाषाओं में आज 'धम्म' एक अनुकरणात्मक अव्यक्त ध्वनि के लिए चलता है—'वह धम्म से आ गिरा'। 'धम्म' फिर 'धम' भी हो गया — 'वह धम से आ गिरा'। इसी 'धम्म' से बचाने के लिए 'धर्म' का तद्भव रूप 'धम्म'न लिया गया हो गा। भ्रम क्यों पैदा किया जाए! यदि 'धर्म' का तद्भव रूप 'धम्म' ही चलता, तो 'राम धम्म से गिर गया' इस वाक्य के समकते में दिकत पड़ती। 'राम धम्म से गिर गया' का क्या अर्थ लिया जाता ? धर्म से गिर पड़ा, या वह इस तरह गिरा कि 'धम्म' जैसा शब्द हुआ ? प्रकरण आदि से अर्थ लग जाता; परन्तु फिर भी भमेला तो बढ़ता! उसे दूर रखने के लिए ही जन-भाषा ने 'धर्म' का तद्भव रूप 'धम्म' नहीं, 'धरम' लिया। परन्तु 'कर्म' का 'कम्म' और 'करम' रूप से द्विधा विकास चला; अर्थ-भेद से। आगे फिर 'कम्म' का 'काम' हो गया --'जो काम करो, सोच-समम कर करो'। संस्कृत तद्र्य 'काम' राव्द पृथक् है। साधारण जनता में उस 'काम' का वैसा प्रयोग नहीं, 'नाम'-'धाम' आदि का अवश्य है। 'नाम' और 'धाम' दोनो संस्कृत (तद्रुप) हैं — 'नावँ-गावँ' तद्भव। 'हमारे करम में ही ऐसा लिखा था' यहाँ 'करम' है। यहाँ 'कर्म' का तद्भव रूप 'काम' न चले गा। 'काम' की जगह 'करम' भी न चले गा। गन्ने के रस से गुड़ भी है, चीनी भी है। चाय में चीनी चलती है और भुने हुए चने गुड़ के साथ चबाए जाते हैं। प्रयोग-भिन्नता ही रूप-भेद पैदा करती है —

'यावन्तः अर्थाः, तावन्तः शब्दाः' — जितने अर्थ, उतने ही शब्द । जब विभिन्न अर्थों में शब्दों का संकेत किया जाता है, तो प्रत्येक अर्थ के लिए भिन्न शब्द दिया जाता है। कोई यह नहीं कह सकता कि 'इस शब्द से तुम यह अर्थ समभना और यह भी सममना'। ऐसा अर्थ-संकेत तो भाषा-निर्माण के उद्देश्य को ही चौपट कर देता। 'यह शब्द अनेकार्थक है' यह आपात-प्रयोग है। वस्तुतः एक शब्द एक ही अर्थ देता है। एक जैसे रूप वाले (भिन्न-भिन्न अर्थ रखने वाले) शब्द जब इकट्ठे हो जाते हैं और उन का सहन्त्रयोग होने लगता है, तो लोग कह देते हैं कि 'यह शब्द अनेकार्थक है'। हिन्दी में 'काम' कार्य भी और 'मदन' भी। परन्तु दोनो शब्द भिन्न हैं। संस्कृत तद्र्प 'काम' शब्द कामनार्थक 'कम्' धातु से वना है और 'कार्य' का पर्य्याय 'काम' शब्द संस्कृत 'कर्म' का विकास है — कर्म > कम्म > काम' । यदि एक ही वाक्य में 'काम' शब्द आ कर दोनो अर्थ प्रांकरणिक दे, तो 'श्लेष' समभना चाहिए। 'श्लेष' का मतलब है — 'आश्लेष' — सटना। यानी जहाँ 'काम' शब्द से दोनो बराबरी के अर्थ निकलें, वहाँ एक शब्द न समभ लेना चाहिए। सममना चाहिए कि यहाँ दो 'काम' शब्द हैं; पर एक-रूप हैं और तर-ऊपर जम कर सट गए हैं — रिलष्ट हो गए हैं। कवि जन ऐसे शिलष्ट प्रयोग करते हैं। पृथक् चीज है।

सो, 'कर्म' शब्द का द्विधा विकास हुआ। 'धर्म' भी 'धम्म' हो कर हिन्दी में कहीं 'धाम' रूप से देखा जाता है। परन्तु साधारणतः नहीं दिखाई देता। 'इन के कुछ काम-धाम तो है नहीं!' यहाँ 'काम' 'कर्म' का विकास है और 'धाम' 'धर्म' का। 'काम-धाम'—'करम-धरम'। यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य के अर्थ में है, जिस का विकास 'धाम' है। साधारणतः 'धर्म' का विकास 'धरम' या 'धर्मु' चलता है।

यह प्रासंगिक चर्चा 'धम्म' पर। यहाँ हम ने 'धर्म' से 'धम्म' और 'धरम' दो शब्दों का विकास वतलाया है, जो समानार्थक हैं। 'धम्म' से बना 'धाम' शब्द भी ('काम-धाम') मूल

अर्थ से दूर नहीं है। कम्में से 'काम' है। 'करम' भी मूल अर्थ से संबद्ध है। परन्तु अर्थतः असंबद्ध, प्रत्युत विपरीत अर्थ देने वाले शब्द किसी एक ही शब्द के विकास नहीं कहे जा सकते। दक्षिण भारत का सम्मान-प्रयुक्त 'पिल्ले' शब्द और हिन्दी का 'पिल्ला' शब्द दो भिन्न शब्दों के विकास हैं; भले ही हमें उन का पता न हो। तरलता मात्र देख कर कोई कह दे कि (गन्ने का) रस और तेजाब किसी एक ही चीज-से बने हैं, तो आप उसे क्या कहें गे? यही स्थित दक्षिण के 'पिल्ले' तथा हिन्दी के 'पिल्ला' शब्द को एक ही शब्द का विकास बतलाने वालों की है! यह सब भाषाविज्ञान के हिन्दी-प्रंथों में बतलाया गया है! इसी तरह से 'मद्र' का विकास 'भला' और 'मद्दा' दोनों वतलाए गए हैं! कैसी भद्दी बात हैं! 'भद्र' से 'भला' है और अनुकर-णात्मक 'भद्द' शब्द से 'भद्दा' विशेषण है। 'वह 'भद्द' से गिर गया!' जो कमजोर हो, जिस की बनावट गलत हो, उटपटाँग हो, वह 'भद्द' से गिर ही पड़ेगा! इसी लिए वह 'भद्दा'।

प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई। अब आप 'धम्मपद' की कुछ गाथाएँ पढ़िए:—

अकोच्छि मं, अवधि मं, अजिनि मं, अहासि में। ये च तं उपनाहन्ति, वेरं तेसं न सम्मति॥

इस का संस्कृत रूप —

अक्रोशीत् मां, अवधीत् मां, अजैवीत् मां अहार्षीत् मे । ये च तत् उपनद्यन्ति, वैरं तेषां न शाम्यति ॥

हिन्दी—

मेरा इस ने आक्रोश किया — मुझे कोसा, या गाली दी; मुझे मारा-डाँटा; मुझे जीत लिया; इस तरह की बातें जो गाँठ बाँधे रहते हैं; उन का बैर कभी शान्त नहीं होता।

संस्कृत-छाया में पदों की सन्धि नहीं की गई है, जिस से ऋप-तुलना ठीक-ठीक हो सके। 'अकोशीत' की जगह 'अकोच्छि' रूप है। यानी 'त' अन्त से उठ कर 'शी' के पहले आ वैठा है और फिर 'श' को छ' तथा 'त' को 'च' हो गया है। यह सन्धि संस्कृत में भी होती है। 'ई' अन्त की हस्य हो गई है। उस समय की जनभाषा में हस्यान्त प्रवृत्ति हो गी। हिन्दी में दीर्घान्त प्रवृत्ति हैं — 'मुरारी लाल शर्मा'। 'मुरारि' संस्कृत का यहाँ 'मुरारी' है।

संस्कृत का 'माम्' 'सर्वत्र 'मं' है। वही ह्रस्वान्त-प्रवृत्ति। उसी समय जन-भाषा ने शब्दों के अन्त में व्यंजन (स्वर-रहित व्यंजन) रखना नापसन्द कर दिया था। इसी लिए 'म्' का अनुस्वार है। 'मे' विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं। संस्कृत. 'उपनह्यन्ति' का पाली-रूप 'उपनय्हन्ति' हो गया है। 'ह' महाप्राण है; कूद कर आगे पहुँच जाता है। जो आगे था 'अल्पप्राण' 'य', वह पीछे पड़ गया है। हिन्दी में भी देखिए, संस्कृत 'चिह्न' का 'चिन्ह' हो गया है। जान पड़ता है, बहुत मधुर प्रकृति भी घाटे की होती है। इसी लिए संस्कृत 'याच्या' भी 'याख्या' वन गया है! संस्कृत वाले भी 'याञ्चा' ही उचारण करते हैं! कम से कम उचारण में 'व्' पीछे पड़ गया।

'वैरम्' का 'वेरं' हो गया। आज की कई जनभापाओं में भी 'ऐ' की जगह 'ए' ही उचिरत होता है। गुजरात आदि में यह प्रवृत्ति है। 'शाम्यति' का 'सम्मिति' है। श्का 'स' हो जाना स्वामाविक है। गुरुत्व दीर्घता को छोड़ आगे संयुक्त वर्णों के कारण हस्व हो गया है। यू का लोप हो गया है। 'य' और 'व' को 'ज़' 'व' नहीं हुआ है।

> नहि वेरेन वेरानि समन्तीध कवाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्नो॥

छ।या-संस्कृत —

नहि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन। अवैरेण च शाम्यन्ति, एष धर्मः सनातनः॥

कारक-विभक्तियाँ और क्रिया-रूप एक ही हैं; कुछ अन्तर है।

सिन्ध 'सम्मन्ति + इध = समन्तिध' हो गई है। एक 'म्' लुप्त हो गया है। 'कदाचन' का 'कदाचनं' छन्द-सुश्रवता के लिए है। पुंवर्ग-नपुंसकवर्ग शब्द संस्कृत की ही तरह हैं — बैरम् > वेरं; धर्मः > धम्मो। 'वचन'-च्यवस्था भी एक ही है — बैराणि > वेरानि। ध्यान देने की बात यह है कि संस्कृत में 'ण' है और पाली में 'न' है — बैराणि-'वेरानि'। मधुरता की ओर झुकाव है। यही स्वामाविक स्थिति है। उसी समय (उसी लोक-भाषा की) एक दूसरी साहित्यिक भाषा चल रही थी और उसे भी लोगों ने 'मागधी प्राकृत' बतलाया है। वह 'न' की जगह सदा 'ण' पसन्द करती है! पाली को भी 'सा मागधी मूलभासा' कहा है! 'प' को 'स'; जैसे 'पोडश' का 'सोलह'। यों 'न' तथा 'ण' का भेद उस सयय की साहित्यिक प्राकृतों में भाषा-भेद करता है। णकार-बहुल प्राकृत में व्यंजनों का लोप भी अति का है! इस का परिचय अभी आगे दिया जाए गा।

यहाँ इतना समिमए कि पाली 'ण' की जगह 'न' पसन्द करती है। जिस जनभाषा के साहित्यिक रूप ये, हैं ('न'-प्रिय और 'ण'-प्रिय) साहित्यिक भाषाएँ, उस की 'अपनी' क्या स्थित रही हो गी? क्या वह 'न' की जगह 'ण' पसन्द करती हो गी? संभव नहीं! मधुरता छोड़ कठोरता की ओर कौन जाए गा! 'ज्ञाति' का 'नाइ' तो जन-भाषा में सम्भव है; पर 'णाई' या 'णाइ' हो जाना जँचता नहीं। फल पक कर मृद्ध होता है, और कड़ा नहीं हो जाता! परन्तु 'पाइय सद महण्णव' (प्राकृत शब्द महाण्व) कोश में 'णाइ' शब्द ही दिया है, 'नाइ' नहीं! 'न' का तो सर्वथा बहिष्कार है! तो, साधारण जन क्या बोलते हों गे, इस का पता हिन्दी के 'नहर' जैसे शब्द देते हैं। इसे 'णेहर' कहीं कोई नहीं बोलता। 'ज्ञातिगृह' का 'नेहर' रूपान्तर है। मा-बाप, भाई-भतीजे, चाचा-ताऊ आदि का घर 'ज्ञातिगृह'। 'ज्ञाति' मा-बाप और भाई-भतीजे आदि को कहते हैं। 'नेहर' को अज में 'पीहर' कहते हैं, पाञ्जाली में 'भायका'। 'पितृगृह'>

'पीहर'। माई का का घर > 'मायका'। 'मायका' हिन्दी का तद्धित-शब्द है।

हमें मतलब 'नेहर' से है, जिसे किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने 'निजगृह' का विकास समभ लिया है। 'निजगृह' तो लड़की का उस की समुराल है! कहते हैं:— 'ज्याही लड़की अपने घर भली'। 'अपना घर' समुराल; नेहर (पीहर या मायका) नहीं। सो, यह 'नेहर' शब्द बतलाता है कि उस समय भी 'ण' की जगह 'न' बोलने की लोक-प्रवृत्ति थी और पाली भाषा ने वहीं प्रकृति अपनाई है।

'सनातनः' को 'सनन्नो' विचित्र रूप है ! 'ना' हस्व हो गया है और 'त'वनगया है 'न्'। पंजावी में 'इतना' का 'इन्ना' हो जाता है।

अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदृहेस्सति। अपेतो दमसच्चेन न स कासावमहरति। छाया-संस्कृत—

अनिष्कषायः काषायं यो वस्त्रं परिधास्यति । अपेतो दमसत्याभ्यां न स काषायमहिति ।

जो राग-द्वेषादि कषायों (मलों) को छोड़े बिना काषाय (गेरुए) कपड़े धारण करे और दम-सत्य से भी दूर हो, वह वैसे (काषाय) वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं, वह वैसे वस्त्रों के योग्य नहीं।

शब्दों का नपुंसक वर्ग तब तक चल रहा था, जो आगे चल कर 'तृतीय प्राकृत' में छूटा; परन्तु द्विवचन उसी समय उड़ गया था। इसी लिए 'दमसत्याभ्याम' की जगह 'दमसचेन' है। 'कषाय' और 'काषाय' के वकारान्त प्रयोग 'कसाव'-'कासाव' हैं। यूरव में 'व' और 'उ' की ओर झुकाव अब भी है। इसी प्रकृति के कारण 'घृत' का रूप वहाँ 'घिउ' आज भी चलता है। वैसे 'त' को 'य' होना स्वाभाविक है, दोनो समस्थानीय हैं। इसी लिए (तवर्गीय) 'द' को भी देशान्तर में 'य' होते देखा जाता है — मद>'मय'। 'घृत'> घिय>'घी' एक जगह और

'घिय' के 'य' को 'व' और फिर 'उ' कर के 'घिउ' अन्यत्र । इसी लिए 'जाया करता है' पूरव में 'जावा करित है' के रूप में चलता है ! इघर पश्चिमोत्तर इ और य की ओर रुमान देखते हैं । इसी प्रयृत्ति का फल है कि संस्कृत का 'नवः' भी यहाँ 'नया' हो गया है ! यह देश-भेद या प्रदेश-भेद से शब्द-भेद । प्रयृत्ति साधारणतः समिमए । कहीं अपवाद भी संभव है । पंजाब में 'घी' को 'घ्यों' कहते हैं, जो 'घिउ' की ओर झुका है । 'घ' आदि महाप्राण वणीं का उच्चारण पंजाब में एक विशेष ढँग का है ।

बस, इतने से ही 'द्वितीय प्राकृत' का रूप सामने आ गया हो गा, जिस का साहित्यिक रूप यह 'पाली' है।

## २. एक और साहित्यिक 'प्राकृत' (!)

जसी समय एक और 'मागधी प्राकृत' का साहित्यिक रूप चल रहा था, जो एकदम कृत्रिम जान पड़ता है ─ जन-प्रवाह से बहुत दूर हटा हुआ! इसे भी देखिए :─

'अम्हहे! दलंतणवणीलुप्पलसामलसिणिद्धमिसणसोहमाण-मंसलदेहसोहग्गेण विम्हअत्थिमिदताददीसंतसोम्मसुन्दरिसरी अणाद्रत्थुडिदसंकरसराहणो सिहंडमुद्धमुहमंडलो अज्ञडत्तो आलिहिदो!'

कुछ समभ में आया ? नहीं आया ! तो फिर संस्कृत शब्दों में समिभए, जिन्हे अस्वाभाविक रीति से तोड़-मरोड़ कर वह 'साहित्यिक प्राकृत' गढ़ी गई हैं । सीता जी राम का चित्र देख रही हैं, धनुप-भंग के समय का । वे हर्षोद्रेक से कहती हैं :—

'अहो, दलन्नवनीलोत्पलश्यामलिस्नग्धमसृणशोभमानमांसल-देहसोभाग्येन, विस्मयस्तिमिततातदृश्यमानसौम्यसुन्दरश्रीः, अना-द्रश्रदितशङ्करशरासनः, शिखण्डमुग्धमुखमण्डल आर्यपुत्र आलिखितः!

'अम्हहें' कोई हपीश्चर्य-व्यंजक निपात उस समय भापा में चलता हो गा। संस्कृत के 'अहो' से उस का कोई लगाव नहीं जान पड़ता। अनुवाद 'अहो' से हो गा ही। 'दलत्-नवनीलोत्पल' खिलते हुए नवीन नीलोत्पल (की तरह) 'श्यामल' स्निग्ध, ममृण, सुन्दर और मांसल देह के सौभाग्य (सौन्दर्य) से तात (पिताजी, जनक) विस्मित हो रहे हैं और वे सौम्य-सुन्दर यह श्री निहार रहे हैं। इसी तरह स्पष्ट अर्थ आगे है। आप शब्दों की वनावट पर ध्यान दें।

'नव' को 'णव' कर दिया गया है! 'नील' को 'णील' वनाया गया है। 'नीलोत्पल' का 'णीलुप्पल' रूप है! 'स्निग्ध' का 'सिणिद्ध' है। 'सौभाग्येन' का मधुर रूप—'सोहग्गेण' है! 'विस्मय-स्तिमित' वन गया है—'विम्हअत्थिमिद'। 'ब्रुटित' का मोहक रूप है—'खुडिद'। 'शिखण्ड-मुग्ध' को 'सिहंडमुद्ध' रूप मिला है!

'न' तो रखा ही नहीं है ! सर्वत्र मधुर 'ण' है ! देखिए— संस्कृत, हिन्दी आदि-तथोक्त 'प्राकृत'— **'**न' **'**UI' नयन णअण नगर णअर नन्द ण्नद नगण णगण नव णव नाराच णाराञ नारायण णाराअण नाग णाअ नायक णाअक नागराज णाअराअ

उदाहरण अधिक देने की जरूरत ही नहीं, जब कह दिया कि 'न' का एकदम बहिष्कार है! और तो और, घोड़ों की टापों की ध्वनि जो 'टप टप' होती है और जिस के कारण ही हिन्दी में 'टाप' संज्ञा है, उस (टापों की ध्वनि) का भी:—

'ज, ज, ज, ज,

से निर्देश है! व्यंजन-लोप की भी वहार है! क्या यह 'मधुर-मसृण' भापा है? क्या उस समय लोगों के कान दूसरे ढँग के थे? तब फिर उसी समय के साहित्याचार्यों ने टवर्ग (ट, ट, ड, ढ, ण) की गिनती कठोर वर्णों में क्यों कर दी? तब तो 'न' को कठोर वतलाना चाहिए था न! बड़ी अजीव वात है!

कभी-कभी भाषा का स्वरूप लोग वेतरह विगाड़ देते हैं-जन-भापा का नहीं, साहित्यिक भापा का। और फिर उस 'साहित्यिक भाषा' की प्रशंसा कर के उसे जनता के सिर मढ़ने का उद्योग किया जाता है ! उदाहरणार्थ हिन्दी का वह साहित्यिक रूप देखिए, जो 'उर्दू' नाम से प्रसिद्ध है। फारसी-अरबी आदि के अनावश्यक शब्दों की ठूँस-ठाँस ने और उन विदेशी भाषाओं के ढरें पर इसे ले चलने के दुराश्रह ने क्या-कुछ कर दिया, सामने हैं ! हिन्द की (हिन्दी) भाषा का यह साहित्यिक रूप फिर जनता पर लाद दिया गया, यह कह कर कि यह इस देश की सापा है! अदालतों से जो सूचनाएँ निकलती थीं, कोई तब तक समम न सकता था, जब तक अरबी-फारसी न पढ़ आए! उस कृत्रिम 'प्राकृत' में कुशल यह रही कि लिपि नहीं बदली। उर्दू ने तो गजब ढा दिया! ऐसा रूप लिया कि उसे लोग एक दूसरी भाषा ही कहने लगे! उस के लिए फिर इतना मोह कि देश का विभाजन ही करा लिया गया! यह सब हिन्दी के उस विरूप परिणाम ( उर्दू ) का दुष्परिणाम! एक ही भाषा के दो साहित्यिक रूप-१-हिन्दी और २-उर्दू। इसी तरह 'द्वितीय प्राकृत' के दो साहित्यिक रूप—१—पाली और २—तथोक्त 'प्राकृत'।

और भी देखिए। 'छायावादी' और 'रहस्यवादी' काव्यों की भाषा देखिए। क्या वह भाषा स्वाभाविक है ? ऐसी साहित्यिक भाषा, जिसे आचार्य पं० सहाबीर प्रसाद द्विवेदी भी न समभ पाए हों, क्या प्रकृत हिन्दी है ? परन्तु वह भी 'हिन्दी' ही

1

कहलाती है! कहने का मतलब यह कि साहित्यिक लोग कभी-कभी भाषा का रूप कुछ से कुछ कर देते हैं। 'उर्दू' देश भर में फैली। इसी तरह वह कृत्रिम 'प्राकृत' भी देश भर में फैली थी। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक प्राकृत का यह 'साहित्यिक' रूप संस्कृत के साथ-साथ, बराबरी की स्थिति में, देश भर में चल रहा था। कभी-कभी तो संस्कृत से अधिक महत्त्व-माधुर्य इस का प्रकट किया जाता था! हवा चलती है! उसी में लोग बहने लगते हैं! ग्यारहवीं शताब्दी में काश्मीर विद्या का गढ़ था। महाकवि विल्हण काश्मीरी थे। उन्हों ने काश्मीर की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'जहाँ औरतें भी संस्कृत और प्राकृत उसी सरलता से समस्ती-बोलती हैं, जैसे अपनी मातृभाषा'।

इस से स्पष्ट है कि काश्मीर की प्राक्ठत (जनभाषा) उसी तरह थी, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, अवधी आदि। साहित्यिक 'प्राक्ठत' पृथक् थी, जैसे कि कुछ दिन पूर्व यहाँ उर्दू चल रही थी। अन्तर इतना कि वह प्राक्ठत साहित्यकारों की लहर का विकार थी; विदेशी प्रभाव उस पर न था; इस लिए जाति-भेद नहीं हुआ; 'नेशेनेलिटी' नहीं वदली। उर्दू में बात दूसरी थी।

वह विक्वत 'प्राकृत' ग्यारहवीं शताब्दी तक चलती रही; ऊपर कहा गया है। इस समय तक प्रकृत जन-भाषा में स्वाभाविक परिवर्तन बहुत हो चुका था; इतना परिवर्तन कि जिसे एक दूसरी भाषा कहा जा सके। अवस्थान्तर से भी अन्यता का अभिधान होता है। दूध ही परिवर्तित रूप में दही है। रूप-भेद से नाम-भेद। दूध से दही भिन्न चीज है। इसी तरह दितीय प्राकृत से 'तृतीय प्राकृत' भिन्न चीज है, जिसे लोगों ने 'अपभंश' नाम दिया है। वारहवीं शताब्दी

'तृतीय प्राकृत' ('अपभ्रंश') का उदय-काल है। इस समय तक साहित्य-रचना उस 'द्वितीय प्राकृत' में ही होती रही, जिसे हमने 'विकृत भापा' कहा है। तृतीय प्राकृत का रूप प्रस्फुटित हो रहा था, दूसरी का तिरोहित हो रहा था; जैसे तारुण्य का उदय और उस से पूर्व की अवस्था का तिरोभाव साथ-साथ। कारक-विभक्तियाँ, सर्वनाम, अञ्चय तथा किया-रूप इतने परि-वर्तित हो गए थे कि जिस से अन्य भाषा उसे कहा जा सके।

इस समय का जो साहित्य मिलता है, उस के दो रूप हैं। कुछ साहित्य तो प्राकृत की द्वितीय अवस्था की उस विकृत साहित्यक भाषा से प्रभावित है, जिस में 'ण' की भरमार और व्यंजन-लोप की धमाचौकड़ी है। और, कुछ साहित्य प्रकृत (सामयिक) जन-भाषा में है। इस नई भाषा ('तृतीय प्राकृत' या 'अपभ्रंश') का देशव्यापी साहित्यिक रूप एक ही था। वही सर्वत्र चलता था। उस साहित्यिक भाषा का मूल रूप क्या समभा जाए ? उस साहित्यिक 'अपभ्रंश' — (काव्य या गद्य की भाषा) को हम ब्रज की वोली का साहित्यिक रूप नहीं कह सकते; क्यों कि भविष्यत् काल की कियाएँ (उस साहित्यिक भाषा में) 'गो' 'गे' 'गी' प्रत्ययों से रहित हैं। सम्भव है, पाञ्चाली (कन्नौजी) जन-भाषा को वह व्यापक साहित्यिक रूप मिल गया हो, जिस पर सभी प्रादेशिक भाषाओं की छाप भी पड़ गई हो। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का यही मत है। भाषा के प्रसार में राजसत्ता भी काम करती है। वह समय कन्नौज के उत्कर्ष का था।

# पाँचवाँ अध्याय

# तृतीय प्राकृत: भारत की वर्तमान भाषाएँ

जैसा कि पीछे कहा गया, ग्यारहवीं अथवा वारहवीं शताब्दी तक 'द्वितीय प्राकृत' की छाया है और इसी समय 'तृतीय प्राकृत' का उद्यहै, जिसे लोग 'अपभ्रंश' कहते हैं। देश भर में इस 'तृतीय प्राकृत' या अपभ्रंश के शतशः रूप-भेद् थे, जिन में से वीसों रूप ऐसे, जो आगे चल कर मुख्य भाषाओं की स्थिति में आए। परन्तु उस समय एक साहित्यिक भाषा ऐसी चल रही थी, जो सम्पूर्ण देश की चीज समभी जाती थी; भले ही उस का मूल रूप (जन-प्रचलित प्रकृत रूप) किसी एक ही जगह का सही । इस समय साहित्य-रचना इसी अखिलभारतीय 'तृतीय प्राकृत' में होती थी, प्रादेशिक या चेत्रीय प्राकृतों में वैसी नहीं। इस समय तक आज की प्रादेशिक भाषाओं का पूर्ण विकास न हो पाया था; वे प्रसंफुटित हो रहीं थीं। इसे आप 'तृतीय प्राकृत' और वर्तमान 'प्राकृतं' (आधुनिक हिन्दी-मराठी आदि भारतीय भाषाओं) की 'सन्धि-भाषा' भी कह सकते हैं। सन्धि भी ऐसी, जहाँ झुकाव आगे की ही ओर है। यदि 'अपभ्रंश' को 'तृतीय प्राकृत' कहें, तो आज की हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि 'चतुर्थ प्राकृत' हैं — प्राकृत की चौथी पीढ़ी। अपभ्रंशों के ही विकसित रूप हैं, आज की भाषाएँ, तब इन्हीं के पूर्व-रूप अपभ्रंश। प्रादेशिक भाषाओं का जो वर्तमान पूर्ण विकसित रूप है, उस समय न था और इसी लिए साहित्यिक भाषा वह थी, जो परम्परा-गृहीत सरणि और

१० भा० वि०

स्वरूप को ले कर चल रही थी। बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी की यह स्थिति है। पन्द्रहवीं शताब्दी में आधुनिक भाषाओं का रूप-गठन प्रायः सम्पन्न हो गया और किसी-किसी प्रादेशिक भाषा में साहित्य भी वनने लगा; परन्तु वह उस 'साहित्यिक भापा' (अपभ्रंशां) से बहुत कुछ प्रभावित दिखाई देताः है, जो उस समय तक देश भर में चल रही थी। इस के आगे विभिन्न प्रादेशिक और चेत्रीय भाषाओं ने पूरी तरह रूप-प्रहण कर लिया और उन में से वहुतों ने आगे चल कर अच्छा साहित्य धारण किया। आज तो वैसी अनेक साहित्यिक भाषाएँ विभिन्न अपने-अपने-प्रदेश बना कर शासनिक 'राज्य' बनाने की आधार-शिलाएँ वन गई हैं। वँगला आदि सभी समृद्ध भाषाएँ इसी स्थिति में हैं। 'हिन्दी' का चेत्र व्यापक है। यह हिन्द भर की भाषा है; इसी लिए किसी प्रदेश-विशेष पर इस का नाम नहीं है । हिन्द भर की भाषा — हिन्दी । बँगला आदि सभी भापाएँ 'हिन्द' की हैं; हिन्द के विभिन्न प्रदेशों की हैं और यह भाषा 'हिन्दी' है, जिस में हम ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं और हमारे संविधान में जो सम्पूर्ण राष्ट्र की, केन्द्रीय सरकार की, व्यवहार-भाषा के रूप में स्वीकृत हुई है।

## १. हिन्दी का उद्भव और मूल रूप

हिन्दी का उद्भव भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हुआ और विकास भी साथ-साथ। हमारी केन्द्रीय सरकार की राजधानी 'देहली' है, जिसे लोग 'दिल्ली' कहते हैं। वह सचमुच 'देहली' है। उस के इधर उत्तर की ओर देखो, तो 'कुरुजनपद' है, मेरठ संभाग या डिवीजन उत्तर प्रदेश का। यहाँ की भाषा 'कौरवी' या 'मेरठी' का नाम 'खड़ी बोली' है — 'मीट्टा पाणी लात्ता है'। यों 'मीट्टा' और 'लात्ता' के अन्त में जो खड़ी पाई दिखाई देती है, लाठी की तरह; उसी से इस का नाम 'खड़ी बोली'। 'कौरवी' भाषा की दो धाराएँ हैं — एक ही भाषा

वाजपेयी जी ने त्राठ त्राध्यायों में संदोप से भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला है। देश और काल दोनो में भाषा का विकास हुआ है। दोनो में व्यापक ज्ञान ऋौर ऋनुमव होने पर ही कोई लेखक ऋपने विषय के साथ न्याय कर सकता है। वाजपेयी जी में ये दोनो ही गुण हैं। साथ ही सनातनी होने पर भी विद्या के संवन्ध में उन की कट्टरता उलटा रास्ता नहीं पकड़ती। यह तो इसी से मालूम होगा कि वैद-काल में भी, वैद की भाषा से पृथक्, एक तत्कालीन 'प्राक्टत' भाषा वै मानते हैं। इस विषय को उन्हों ने छुत्रा मात्र है; पर इस के भीतर श्रोर जाने की श्रावश्यकता है। यह उन के उन्नेख से ज्ञात होता है। यंथकर्ता ने प्राइतों का एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया है। उन के श्रमुसार 'प्रेथम प्राक्तत' वैदकालीन प्राक्त थी। दूसरी प्राक्त 'पालि' ञ्चौर प्रसिद्ध 'प्राकृत' तथा तीसरी प्राकृत 'ग्रपभ्रंश'। ग्राधुनिक विज्ञानी भी प्राक्ततों में पाली को सम्मिलित करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि भाषा के नाम पर 'श्रपभ्रंश' शब्द का प्रयोग पालि-काल में हुए 'महाभाष्य'-कार पतः जलि भी करते हैं। पर यह वह समय है, जब कि 'श्रपभ्रंश' या 'प्राक्टत' शब्दं भाषा-विशेष के नाम के तौर पर रूढ़ नहीं हुए थे। 'ऋपभ्रंश' का ऋर्ध यौगिक लिया गया था; ऋर्थात् जो भाषा व्याकरण श्रीर उचारए। में संस्कृत से भ्रष्ट हो। 'प्राकृत' शब्द उस भाषा के लिए रूढ़ हुन्ना, जो ईसवी सन् के त्रारंभ से छठी सदी के मध्य तक ( ऋथवोष ऋौर दंडी के थोड़ा पहिले तक ) वोली जाती थी। उस के वाद की भाषाएँ 'श्रपभ्रंश' नाम से जानी जाती हैं श्रीर 'प्राकृत' से भी पहिले की भाषाएँ 'पालि'-समुदाय में ऋाती हैं। 'प्राकृत' भाषात्र्यों के समुदाय का नाम है; यह सर्वविदित है। पालि-काल में 'प्राकृत' का श्रस्तित्व नहीं हो सकता; न प्राकृत-काल में 'श्रपभ्रंशृ'

का । हाँ, प्राकृत-काल में या अपअंशकाल में भी पालि में साहित्य रचा जा सकता था । आज भी सिंहल, वर्मा, स्याम आदि में ऐसा किया जाता है । वोल-चाल की भाषा के तौर पर ये भाषाएँ एक दूसरे के पश्चात् अस्तित्व में आईं। प्राकृत-कालीन कालिदास की कृति में 'अपअंश' का पद्य आना उस के दोषक होने को ही सिद्ध करता है।

देश के अनुसार आज की भापाएँ कैसे भिन-भिन रूपों में विक्रसित हुई हैं, इस का विवेचन यंथकार ने पाँचवें और छठे अध्यायों में किया है। इस में शक नहीं कि ये अध्याय स्वयं एक-एक यन्थ के विपय हैं, जिन्हें लिखने का अधिकार वाजपेयी जी रखते हैं; पर आज की परिस्थिति उन्हें ऐसा अवसर देगी, इस में सन्देह है।

मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि यन्थ के कुछ सिद्धान्तों से लोगों का मतभेद होगा; पर ऐसे स्थल वहुत कम हैं। हमें 'यथोत्तरं मुनीनां यामाण्यम्' की बात नहीं भूलनी चाहिए। वाजपेयी जी 'भारतीय भाषा-विज्ञान' के प्रथम मुनि हैं। उत्तर-मुनि भी आएँ गे, जो प्रथम मुनि के कंधे पर खड़े हो कर और उपर उठें गे। एक आधार मिल गया है।

मसूरी १०-६-५६ }

राहुल सांकृत्यायन





प्० किशोरीदास वाजपेयी

## लेखक का प्रासंशिक निवेदन

## अथातो भाषाविज्ञानम्

भाषा में 'शब्दानुशासन' या न्याकरण की आवश्यकता पहले है, तय फिर 'भाषाविज्ञान' की और उस के अनन्तर 'साहित्यशास्त्र' की। शब्दानुशासन से शब्दों की प्रयोग-विधि माल्स होती है। फिर, वे शब्द कहाँ से आए, किस तरह भाषा वनी, यह जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा का समाधान ही 'भाषाविज्ञान' है। भाषाविज्ञान से वैसी जिज्ञासाओं का समाधान होता है; इस लिए 'शब्दानुशासन' के अनन्तर भाषाविज्ञान की सीही—'अथातो भाषाविज्ञानम्'। इन दोनो शब्दशास्त्रों से शब्द का सुन्दु ज्ञान हो जाता है। इस के अनन्तर 'सुप्रयोग' की विधि है, जो साहित्यशास्त्र का विषय है। 'एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः लोके स्वर्गे च कामधुग् भवति' — एक भी शब्द को खूब अच्छी तरह समझ कर उस का समुचित प्रयोग किया जाए, तो प्रयोक्ता के सब काम इस लोक में सिद्ध हो जाते हैं और उस का परलोक भी सब कामनाओं से पूर्ण होता है। पहले 'सम्यक् ज्ञान' और तब 'सुप्रयोग'।

शब्द का सम्यक् ज्ञान ब्याकरण तथा भाषाविज्ञान से होता है; परन्तु ये दोनो ही शाख भिन्न-रूप हैं। इन की प्रक्रियाएँ (समझाने की) भिन्न-भिन्न हैं।

## व्याकरण और भाषाविज्ञान

'स्याकरण' का अर्थ है—स्याकृति; किसी शब्द का विरहेद कर के उस की आकृति का प्रा ज्ञान कराना। 'पटति' 'पाठयति' 'पठन' 'पाठन' 'पठिन्यति' आदि में मृहतः एक ही अर्थ है, परन्तु प्रयोग-भेद से अर्थ-भेद है; या अर्थ-भेद से ( एक ही चीज का ) प्रयोग-भेद है। व्याकरण इस में मूल तत्त्व हूँढ़ कर वतलाए गा कि 'पठ्' सूल तत्त्व है; यह एक 'धातु' है, जिस के रूप-भेद हें—'पठति' 'पाठयति' 'पठन' आदि; जैंसे कि एक ही (पीतल आदि किसी ) धातु के (विभिन्न अर्थों या प्रयोजनों के लिए ) विभिन्न-रूप—'थाली' 'कटोरा' 'लोटा' आदि हो जाते हैं। इन सब रूपों में पीतल है; परन्तु ये सब न्यवहारतः भिन्न रूप हैं। पीतल का ढिंवा (पिण्ड) ले कर कोई उस से थाली-लोटा आदि का काम नहीं छेता। इसी तरह धातु 'पट्' आदि का मूळ रूप में ही प्रयोग नहीं होता; वरन् 'पठति' आदि रूपों में ही होता है। 'पठ्' के आगे और जो कुछ दिखाई देता है — 'प्रत्यय' या 'विकरण' आदि है । 'पठति' 'पठितः' वादि में 'ति'-'सि' प्रत्यय हैं, जिन्हें 'विभक्ति' भी कहते हैं; क्योंकि इन ( प्रत्ययों ) के द्वारा 'पट्' को विविध रूपों में विभक्त किया जाता है; कहीं 'प्रथम पुरुप' और कहीं 'मध्यम पुरुप'; कहीं वर्तमान काल, कहीं भविष्यत काल आदि। 'पठ्' धातु और 'ति' प्रत्यय के वीच में एक 'अ' आ गया है, इसे 'विकरण' कहते हैं। प्रकृति ( धातु या संज्ञा ) और प्रत्यय ( क्रियाविभक्ति या संज्ञाविभक्ति ) के बीच में जो शब्दांश आ जाता है, उसे 'विकरण' कहते हैं। यों 'पठति' को ब्याकरण ने तीन जगह से तोड़ कर समझाया । 'ब्याकृति' या विच्छेद 'व्याकरण' है। व्याकरण का नाम 'महाभाष्य' में 'शब्दानुशासन' दिया है और कैयट ने लिखा है — 'अन्वर्थ चेदं व्याकरणस्य नाम'। यानी 'शब्दानुशासन' नाम व्याकरण का अन्वर्थ है; क्योंकि यह उन शब्दों की प्रयोग-विधि का अनुशासन या अन्वाख्यान करता है। भाषाविज्ञान यह सब कुछ न करेगा। यह तो इतना भर बताएगा कि 'पठ्' के 'पठति' आदि प्रयोग चलने लगे। भाषा के जन्मकाल में केवल 'पठ्' 'पत्' जैसे एकाकी शब्द ही थे। आगे इन के विविध रूप-प्रयोग हुए । बच्चा पहले 'रोटी' ( या ओती ) ही वोलता है । उस में कारक-विभक्ति लगाना वाद में आता है। इसी तरह पहले घातु मात्र का प्रयोग । श्रोता अपनी बुद्धि से आगे वक्ता का अभिप्राय समझे। 'पत्' से गिरता है, गिरा, गिरे गा, गिरूँ गा आदि चाहे जो मतलब की हो प्रमुख 'बोलियाँ' हैं— ?— 'खड़ी बोली'-मेरठी और ?— बाँगक या 'हरियानवी'। दिल्ली से ले कर देहरादून तक (और उधर मुरादावाद तक) का प्रदेश 'कुरुजनपद' हैं और दिल्ली से उधर अंबाला तक तथा इधर सहारनपुर से अंबाला तक 'बाँगर', जिस का पुराना नाम 'कुरुजांगल' है।

'कौरवी' के ये हो रूप ऐसे ही हैं, जैसे राजस्थानी के 'जयपुरी' और 'झोधपुरी'। 'खड़ी बोली' मेरठी है। इस 'खड़ी वोली' का ही एक साहित्यिक रूप 'उर्दू' है और दूसरा है 'हिन्दी'। दक्षिण की 'दिक्खिनी' की प्रकृति 'बाँगरू' जान पड़ती है। उर्दू पर विदेशी या अराष्ट्रीय प्रभाव है ; हिन्दी पर राष्ट्रीय। 'देहली' से उधर मथुरा-चेत्र सटा हुआ है। वहाँ की वह भाषा है, जिस का साहित्यिक रूप सूरदास आदि के काव्यों में आप को प्राप्त है। उसी 'देहली' से छोटी लाइन की गाड़ी पर चलो, तो थोड़ा ही चल कर 'रेवाड़ी' स्टेशन आ जाए गा, जो 'राजस्थानी' भाषा का चेत्र शुरू करता है। उसी 'देहली' से पश्चिम की ओर पावँ रखो, तो 'क़ुरुजाङ्गल' है, जिसे 'बाँगर' भी कहते हैं। यहाँ की भाषा या 'बोली' 'बाँगरू' है; कौरवी का ही रूपान्तर । 'देहली' से पूरव चलो, तो पूर्वाभिमुखी भाषाएँ मिल जाती हैं। और 'देहली' है सब की ; सब से अलग भी और सब में भी । फिर भी, मेरठी या 'कौरवी' से ही उस का निकटतम सम्पर्क है। 'देहली' से मेरठ है ही कितनी दूर! देहली हिन्दी का केन्द्र है; घर है और सब भाषाओं की यह 'देहली' है। दिल्ली हिन्द का केन्द्र, हिन्दी का केन्द्र।

देहली के मुसलमान शासकों ने यहीं की भाषा को अपना कर उसे सम्पूर्ण देश में 'उर्दू' नाम से फैलाया। परन्तु विदेशी (फारसी) लिपि में उसे लिखने लगे और आगे चल कर विदेशी भाषाओं के शब्दों से उसे इतना लाद दिया कि वह एक 'विदेशी भाषा' समभी जाने लगी! उर्दू में साहित्य भी वनने लगा और भाषा मँजने-सँवरने लगी। आगे चल कर उर्दू में अच्छी से अच्छी कविता हुई।

परन्तु विदेशी शब्दावली, विदेशी लिपि और विदेशी भावनाओं के घटाटोप के कारण कौरवी (मेरठी) भाषा के इस साहित्यिक रूप को राष्ट्रीयता-प्रेमी जनों ने हृद्य से प्रहण नहीं किया। अत्यधिक अराष्ट्रीय (विदेशी) तत्त्वों की भरमार से लोग इसे एक विदेशी चीज समभने लगे, यद्यपि राज-सत्ता के बल पर देश भर में इसकी पहुँच-पैंठ हो गई। इसी समय पड़ोस की एक दूसरी भाषा को भी साहित्यिक रूप दिया गया, जो 'त्रजभापा' नाम से प्रसिद्ध है। उर्दू से भी पुराना साहित्य व्रजभाषा में है और दिल्ली के मुसलमान शासक भी इस से परिचित थे। कई मुसलमान विद्वानों ने 'हिन्दी' नाम इसी 'व्रजभाषा' को दिया है। कइयों ने इस 'हिन्दी' (व्रजभाषा) का व्याकरण-परिचय आदि भी लिखा है। पर, हिन्दू लोग प्रायः राज-व्यवहृत होने के कारण ही उर्दू पढ़ते-पढ़ाते थे। आगे चल कर उन में से कुछ उस के हृद्य से भी समर्थक हो गए। इधर हिन्दू साहित्यकारों ने त्रजभापा को अपनाया और इस में ऊँचे दर्जे की कविता की। इस तरह दिल्ली के उत्तर की (कौरवी या मेरठी) भाषा 'उर्दू' नाम से 'साहित्यिक भाषा' वन कर देश भर में फैली और उस के पड़ोस (ब्रज) की भापा साहित्यिक रूप ले कर 'त्रजभाषा' नाम से राव्ट्र भर की सामान्य और सम्मान्य साहित्यिक भाषा वन गई। इस से पहले 'तृतीय प्राकृत' का एक रूप (कदाचित् पाञ्चाली, यानी कन्नौजी) साहित्यिक भाषा का रूप ले कर 'अपभ्रंश' नाम से देश भर में व्याप्त था। अब उस की जगह दिल्ली के इधर-उधर की दो बोलियों के साहित्यिक रूपों ने ( उर्दू और व्रजभाषा ने ) ले ली। गुरु नानक देव ने भी अपने उपदेश-पदों की रचना व्रजभाषा में ही की है और गुरु गोविन्द सिंह की भी साहित्यिक कृतियाँ व्रजमाषा में ही हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के सभी चेत्रों ने व्रजभाषा को साहित्य-समृद्धि दी। गुजरात, महाराष्ट्र, विहार और बंगाल आदि दूरवर्ती प्रदेशों में भी व्रजभापा साहित्यिक भाषा के रूप में गृहीत हुई। अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ-साथ लोग व्रजभाषा में भी कविता करते थे, देश भर में प्रचार पाने के उद्देश्य से।

दिल्ली के इयर-उधर की दो भाषाएँ इस तरह सम्पूर्ण हिन्द में व्यात हुई। परन्तु साहित्य केवल कविता तक ही सीमित था! थोड़ा-थोड़ा गद्य भी कहीं सामने आया। अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में संस्कृत-पुस्तकों की 'भाषा टीका' देखिए; 'टीका' व्रजभाषा में ही मिलेगी। व्रजभाषा को ही 'भाषा' कहते थे। कथाबाचक लोग सर्वत्र व्रजभाषा में ही 'कथा' सुनाते थे। यहीं तक गद्य की और लोक-व्यवहार की बात थी। उर्दू भी साधारण वात-चीत तक ही लोक-व्यवहार में थी; कहीं कोई साधारण गद्य साहित्य भी।

अंग्रेजी शासन आने पर नए हँग से विशेष राष्ट्रीय जागरण हुआ। विविध साहित्य अपनी भाषा में लाने की इच्छा उत्पन्न हुई। हम ने ऊपर देशव्यात उर्दू और व्रजभाषा की चर्चा की है। उसी तरह बँगला, गुजराती, मराठी आदि प्रादेशिक भाषाओं ने भी साहित्यिक रूप प्रहण किया और यों वह पहले की साहित्यिक ('अपभ्रंश') भाषा प्रायः सब भूल बैठे। इन प्रादेशिक भाषाओं में भी पहले काव्यमय साहित्य ही बना। आगे नव जागरण में सर्वत्र एक-सी प्रवृत्ति जागृत हुई। विविध साहित्य सब भाषाओं में वनने लगा।

इस समय विविध साहित्य के लिए राष्ट्रप्रेमियों ने अज-भाषा को न ले कर उसी भाषा का पक्षा पकड़ा, जो विदेशी रँग-ढँग में 'उर्दू' नाम से देश-च्यात हो चुकी थी। लोगों ने सोचा, विदेशी रँग-ढँग के कारण किसी अपनी चीज को छोड़ क्यों दिया जाए ? उस का वह विदेशीपन हटा कर, शुद्ध प्रकृत चना कर, उसे अपनाया क्यों न जाए ? इसी भावना और चेतना ने उसी 'कौरवी' या 'मेरठी' भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया, जो 'उर्दू' नाम से प्रचलित थी। उस से अनावश्यक विदेशी शब्द हटा दिए, लिपि (फारसी के वदले) 'नागरी' और वाक्य-विन्यास अरबी-फारसी के ढँग पर न कर के अपने प्रकृत रूप में—बन गई 'हिन्दी'। यही हिन्दी भाषा आगे राष्ट्र ने प्रहण की और संविधान ने भी स्वीकार की।

### २. मेरठी का परिष्कार

मेरठी या कौरवी भाषा का ज्यों का त्यों रूप जर्दू-हिन्दी में गृहीत नहीं हुआ है। जस का परिष्कार किया गया है। तव साहित्यिक भाषा वह बनी है

मेरठी भाषा में 'जाता है' बोलते हैं। उर्दू-हिन्दी में 'जाता है' चलता है। उर्दू ने 'जाता है' लिया; क्योंकि सर्वत्र 'त' सुनाई दिया, जो कि पूर्व-परम्परा से प्राप्त है। क्रजभाषा में 'जात है' और पूरवी बोलियों में भी 'जात है'। यही नहीं, सुदूर महाराष्ट्र में भी 'त' है; यद्यपि उदीच्य-पद्धति (कृदन्त-प्रयोग) वहाँ नहीं — 'जात आहे' (पुंवर्ग में भी, और स्नीवर्ग में भी)। बहुवचन 'जात आहेत' पुंवर्ग में भी और स्नीवर्ग में भी। परन्तु 'त' है। इसी लिए उर्दू ने 'जाता है' रूप लिया। 'जात है' जैसे प्रयोगों के कारण ही मेरठ के 'जाहें'—'जावे है' आदि प्रयोग उर्दू ने नहीं लिए। 'जात है' से मेल खाते 'जाता है' आदि प्रयोग ही गृहीत हुए। 'जावे है' जैसे प्रयोग वाँगरू के 'जावे सैं' आदि के रूपान्तर हैं।

मेरठी में अन्त्य 'न' को प्रायः 'ण' वोलने की प्रवृत्ति है— वहण, जाण दे, सुण; इत्यादि। ज्ञज, पाञ्चाल तथा अवध आदि में 'न' चलता है—वहिनी या वहिन, जान दें, सुनु या सुन इत्यादि। फारसी में भी 'ण' नहीं है। अपनी 'द्वितीय प्राक्तत' (पाली) में भी 'ण' की जगह प्रायः 'न' है। सो, प्रकृत्या 'न' की ओर झुकाव हुआ और उर्दू ने 'वहन' 'जाने दें' 'सुन' जैसे शब्द ही प्रहण किए। 'कुरुजनपद' में अन्त्य 'ल' कभी-कभी 'ड़' जैसा बोला जाता है—'काड़ा स्या' (काला स्याह), 'जाड़ा पड़ गया आम में' (जाला पड़ गया आम में'), 'पाड़ा मार गया' (पाला मार गया); इत्यादि। अन्यत्र सर्वत्र 'काला' 'जाला' 'पाला' रूप चलते हें और अर्थान्तर में 'जाड़ा' 'पाड़ा' (भैंस का बचा) आदि भी। उर्दू ने भी 'काला' 'जाला' 'पाला' जैसे रूप ही लिए।

यों परम्परा, व्यापकता तथा सुश्रवता आदि की दृष्टि से कौरवी का परिष्कार कर के ही उसे साहित्यिक (उर्दू) रूप दिया गया, जिस का विदेशी विकार हटा कर अविकृत-परिष्कृत राष्ट्रीय रूप 'हिन्दी' है। मेरठी का शासकीय और साहित्यिक रूप 'उर्दू' और उर्दू का परिष्कृत रूप 'हिन्दी'।

## ३. 'मेरठी' का उद्गम

जिस मेरठी भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप मिला, उस का उद्गम जानने, की इच्छा स्वाभाविक है। किस 'प्राकृत'— 'अपभ्रंश' से यह निकली ? किस का यह विकास है ? इसके लिए प्राप्त 'प्राकृत' भाषाओं के रूपों की इस से तुलना करनी हो गी। तभी कुछ पता लग सकता है।

भापा में 'किया' की प्रधानता होती है और 'प्रत्यय' भी भापा-भेद का वहुत-कुछ प्रत्यय कराते हैं। संज्ञा-विभक्तियाँ भी भापा का तत्त्व-भेद बताती हैं। यही सब देख कर कहा जा सकता है कि कौरवी या मेरठी बोली का निकास किस पूर्व प्राकृत से है।

'दितीय प्राकृत' में देख आए हैं कि विसर्गों को 'ओ' रूप मिला है और 'द्विचनन'-रूप ध्रायः उड़ गए हैं। किया का प्रत्ययांश 'त' की जगह 'द' हो गया है:— संस्कृत—(पुंवर्ग) प्राकृत—(पुंवर्ग)

एकवचन—पुत्रः आगतः पुत्तो आगदो

पुत्रः गतः पुत्तो गदो

यहुवचन—पुत्राः आगताः पुत्ता आगदा

पुत्राः गताः पुत्ता गदा

यानी 'अ' से परे विसर्गों को 'ओ' हो गया है और 'आ' से परे उन (विसर्गों) का लोप हो गया है।

राजस्थानी में 'द' की जगह 'य' है और सब व्यवस्था 'द्वितीय प्राकृत' की ही है:—

द्वि० प्राकृत— राजस्थानी— एकवचन—पुत्तो आगदो लड़को आयो पुत्तो गदो लड़को गयो बहुवचन—पुत्ता आगदा लड़का आया पुत्ता गदा लड़का गया

हम हिन्दी में जहाँ कहते हैं—'लड़के गए' वहाँ राजस्थानी में कहा जाता है—'लड़का गया'। राष्ट्रभाषा में 'लड़का गया' एकवचन है, जो उपलब्ध 'द्वितीय प्राकृत' से मेल नहीं खाता; परन्तु राजस्थानी में 'लड़को गयो' एकदम 'पुत्तो गदो' का अनुगमन है। द्वि० प्राकृत में देखा जाता है आकारान्त बहुवचन— 'पुत्ता गदा' और राजस्थानी का भी बहुवचन है—'लड़का गया'।

यही प्रवृत्ति आग्रे गुजरात-सौराष्ट्र में भी है :—

राजस्थानी— गुजराती— एकवचन—लड़को गयो छोकरो गयो बहुवचन—लड़का गया छोकरा गया

तद्वितीय संबन्ध-प्रत्यय भी इसी तरह :--

राजस्थानी— गुजराती— एकवचन—राम को लड़को राम नो छोकरो बहुवचन—राम का लड़का राम ना छोकरा

राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में—

एकवचन राम रो लड़को— बहुबचन राम रा लड्का

आज की राष्ट्रभापा (हिन्दी) में 'राम का लड़का' एकवचन है और राजस्थानी-गुजराती आदि में वहुवचन का यह रूप होता है। वहाँ एकवचन ओकारान्त होता है। गुजराती में तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय ('क' की जगह) 'न' है; परन्तु संज्ञा-विभक्तियाँ राजस्थानी की ही हैं, जो 'द्वितीय प्राकृत' से परम्परा-प्राप्त हैं।

परन्तु 'खड़ी बोली' 'मेरठी' (यानी हिन्दी-उर्दू) में वह परम्परा नहीं है। बहुबचन तो एकदम उत्तट गया है! यह क्यों ? तब फिर यह 'हिन्दी' किस प्राकृत का विकास है ? 'पाली' और 'विकृत प्राकृत', दोनो ही 'मागधी' नाम से प्रसिद्ध हैं। उन में नियमतः अकारान्त पुंवर्गीय शब्द ओकारान्त देखे जाते हैं; परन्तु वर्तमान मगध (विहार) की किसी भी भाषा में यह ओकारान्त प्रवृत्ति नहीं देखी जाती ! और, राजस्थान-गुजरात आदि में उस का पूरा अनुगमन है। यह क्या वात ? क्या 'मागधी' नाम अन्वर्थ नहीं है ? किसी समय 'महाराष्ट्री' नाम की प्राकृत कदाचित् सम्पूर्ण राष्ट्र की साहित्यिक भाषा थीं; प्रन्तु वर्तमान 'महाराष्ट्र' प्रदेश से उस 'महाराष्ट्री' नाम का कोई मेल नहीं है। क्या 'मागधी' नाम भी कुछ इसी स्थिति में है ? अन्यथा, वहाँ से 'ओ' कैसे गायव हो गया ? वह राजस्थान और गुजरात की जनता में कैसे समा गया ? आगे कच्छी और सिन्धी भाषाओं में भी 'ओ' इसी तरह है और बहुवचन 'ओ' भी इसी तरह। विचारणीय वातें हैं।

हम यहाँ केवल 'मेरठी' के उद्गय पर विचार कर रहे हैं, जिस के प्रसंग में यह इतना कहा गया।

द्वितीय प्राकृत के जो रूप साहित्य के द्वारा आज प्राप्त हैं, उन से मेरठी (कीरवी) का मेल वैठता नहीं है। यानी हमारी राष्ट्र-भापा हिन्दी के मूल रूप का विकास किस प्राकृत से हैं, इस का पता नहीं चल रहा है। यह तो निश्चय ही है कि प्राकृत के ही किसी न किसी प्रवाह से मेरठी भी आई है। कोई भाषा सहसा आकाश से तो गिर नहीं पड़ती। परन्तु उस प्राकृत-रूप का पता नहीं! सम्भव है, उस प्राकृत में कोई स्थायी साहित्य बना ही न हो; या बन कर लुप्त हो गया हो, जिस की परम्परा में 'मेरठी' है। जब उस का साहित्य सामने नहीं, तब क्या किया जाए!

राजस्थानी का मेल दितीय प्राकृत से पुंवर्गीय एकवचन और वहुवचन में ठीक वैठ जाता है; परन्तु किया के भविष्यत् रूप अलग जा पड़ते हैं! राजस्थानी में भविष्यत्-कियाओं के रूप कृदन्त-पद्धति पर 'ग' प्रत्यय में 'ओ' संज्ञाविभक्ति लगा कर बनते हैं:—

एकवचन-वहुवचन छोरो जाय गो . छोरा जाय गा खड़ी बोली में इसी 'ग' 'में' 'आ' विभक्ति :-छोरा जाए गा · छोरे जाएँ गेः स्त्रीवर्गीय रूप हिन्दी की सभी वोलियों में प्रायः समान हैं-लड़की डाय गी खड़ी बोली छोरी जाए गी व्रजभापा छोरी जाए गी राजस्थानी भूतकाल-लड़की आई खड़ी बोली छोरी आई व्रजभाषा राजस्थानी छोरी आई पूरवी चेत्र विटिया आई

पूरव में पु॰ एकवचन 'आवा' होता है; पर स्त्रीवर्गीय रूप 'आवी' नहीं, 'आई' ही होता है। यह एकरूपता बहुत दूर तक है; ध्यान देने योग्य है। पुरुष ही बहुरूपिया अधिक होता है। स्त्री-वेश सर्वत्र धोती-साड़ी है; भले ही पहनने में अन्तर हो।

हाँ, तो भविष्यत् का 'ग' प्रत्यय प्राप्त प्राकृत-अपभ्रंश में दिखाई नहीं देता। यह फिर खड़ी बेली में, राजस्थानी में और त्रज-भापा में कहाँ से आ गया ? ऐसा जान पड़ता है कि 'मृल भाषा' में भविष्यत् की कृद्न्त किया में यह 'ग'प्रत्यय या इस से मिलता-जुलता कोई रूप चलता हो गा, जो कि वैदिक (साहित्यिक भाषा) में गृहीत नहीं हुआ। आगे चल कर 'द्वितीय प्राक्तत' में भी नहीं लिया गया और तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) का जो रूप साहित्य-प्राप्त है, उस में भी इस के दर्शन नहीं! राजस्थानी के भी पुराने साहित्य में 'गो'-'गी' आदि के दर्शन नहीं होते ! साहित्य में तो एक परम्परा चलती है न! वैदिक साहित्य में नहीं, तव संस्कृत के अगले रूपों में भी नहीं और उस से प्रभावित द्वितीय प्राकृत के साहित्य में भी नहीं। इसी कारण 'तृतीय प्राकृत' के आद साहित्य में भी नहीं! यदि तृतीय प्राकृत के उस देशव्यापी साहित्यिक रूप (अपभ्रंश-साहित्य) की प्रकृति पाञ्चाली (कन्नौजी) मानी जाए, तब तो 'ग' प्रत्यय की कोई बात ही नहीं ; क्योंकि वहाँ 'ग' नहीं ; 'इहैं तिङन्त पद्धित का प्रत्यय चलता है। 'जैहैं' 'करिहैं' जैसे भविष्यत्-िक्रया के रूप ही पाख़ाली में होते हैं, जो बैंकल्पिक रूप से ( व्रज की जन-भाषा में तो नहीं ) व्रजभाषा-साहित्य में, यानी साहित्यिक व्रजभाषा में भी गृहीत हैं :-

## 'ऐहें न प्यारे, तौ जैहें ये प्रान'

जब 'खड़ी बोली' साहित्यिक भाषा वन कर 'उर्दू'-'हिन्दी' नाम से चली, तब 'करे गां' 'करें गे', जैसे रूप देशभर के सामने आए और ब्रजभाषा-साहित्य के द्वारा भी 'करें गो' 'करें गे' रूप प्रचलित हुए। यानी 'मूल भाषा' के ही किसी रूप की यह चीज ('ग' प्रत्यय) आज हमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा राजस्थान की विविध बोलियों में उपलब्ध है।

केवल संज्ञा-विभक्ति का ही अन्तर 'खड़ी वोली' में और

जोधपुरी— मोहन रो दड़ो (टीलो) व्रजभाषा — मोहन को दड़ो (टीलो)

सर्वत्र 'ओ' संज्ञाविभक्ति एक है, तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय 'ज' 'न' 'क' तथा 'र' में भेद है। (इसी 'मोहन जो दड़ो' को लोग 'महेंजो दारो' जैसा न जाने क्या-क्या लिखा करते हैं!) 'मोहन को लड़को आयो' राजस्थानी, 'मोहन जो छोकरो आयो' सिन्धी। बहुवचन भी समान। परन्तु —

खड़ी बोली — मोहन का दड़ा (टीला) और पंजाबी — मोहन दा दड़ा (टीला)

यानी यहाँ तिद्धितीय प्रत्यय 'क' तथा 'द' में भेद है, पुंप्रत्यय एक है — 'आ'। इस के बहुबचन में सर्वत्र 'ए' और स्त्रीवर्ग में 'ई' रूप होता है। यानी 'ओ' प्रत्यय का स्त्री-रूप 'ई' और 'आ' प्रत्यय का भी।

स्पष्ट ही 'पुत्रः' आदि के पुंवर्ग-चिह्न (विसर्ग) का विकास द्विधा है — 'ओ' और 'आ'।

विसर्गों का 'ओ' रूप साहित्य-प्राप्त है; इस लिए उस पर कुछ कहना नहीं। 'रामो गच्छिति' में 'रामो' रूप देख कर सर्वत्र वही कर दिया। विसर्ग-सिन्ध की हजार मंमटों से बचे! मारतीय भाषाओं का प्रवाह सरलता की ओर है; इस लिए आगे सभी शब्द स्वरान्त कर लिए गए; न कोई विसर्गान्त, न व्यंजनान्त। इसी लिए 'पुत्रः' का सर्वत्र 'पुत्तो' और 'वर्गः' का 'वग्गो'। यही 'ओ' राजस्थान से गुजरात होता हुआ सिन्ध तक चला गया है। सिन्धी में संबन्ध का तद्धितीय प्रत्यय 'ज' है, गुजरात में 'न' और राजस्थान में 'क' (कचित् 'र' भी)। परन्तु 'ओ' संज्ञाविभक्ति सर्वत्र एक ही है।

सिन्धी का 'ज' प्रत्यय संस्कृत 'य' का ही रूपान्तर है — 'भारतीयो विद्वान' — भारत का विद्वान्। 'य' को 'ज' रूप और 'यो' का—'जो'। 'शाह जो रिसालो'—शाह का रिसाला। उस

'मूल भाषा' के ही ये सब प्रादेशिक भेद हैं, जो उसी समय प्रस्फुटित हो रहे हों गे। आगे बढ़ते-बढ़ते इतना रूप-भेद हो गया।

राजस्थानी में जो 'क' संबन्ध-प्रत्यय है, वही हिन्दी-संघ की प्रायः सब भाषाओं में है। वस्तुतः यह 'क' प्रत्यय ही 'हिन्दी-संघ' का प्रमुख संबन्ध-सूत्र है! यह 'हिन्दी-संघ' की सभी भाषाओं में मिलेगा, राजस्थानी की 'जोधपुरी' वोली को छोड़:—

> खड़ी बोली — राम का निहोरा राजस्थानी — राम को निहोरो व्रजमाषा — राम को निहोरो पूर्वी-अंचल — राम क निहोर

त्रजभाषा में भी (राजस्थानी की ही तरह) 'राम को निहोरो' है; जैसे 'तेरो कहनो' आदि; परन्तु 'राम को छोरो' त्रजभाषा में न हो गा — 'राम को छोरा' होता है। यह भेद आगे हम स्पष्ट करें गे। यहाँ तो 'क' प्रत्यय की चर्चा है। 'राम को बोलिबो न नीको लगें' साहित्यिक त्रजभाषा और 'राम को बोलिबो न नीको लगें' साहित्यिक त्रजभाषा और 'राम क बोलिब नीक न लागें' पूर्वी अंचल में। 'क' प्रत्यय हिन्दी-संघ में व्यापक है। पंजाबी में 'द' संबन्ध-प्रत्यय है, गुजराती में 'न' है और सिन्धी में 'ज' है। मराठी में 'च' संबन्ध-प्रत्यय है। 'ओ' संज्ञाविभक्ति गुजराती में भी है; परन्तु संबन्ध-तद्धित प्रत्यय 'क' न होने के कारण 'हिन्दीसंघ' में वह नहीं और 'द' के कारण पंजाबी अलग; यद्यपि 'खड़ी बोली' का ही एक रूप पंजाबी है। पंजाबी की पृथक् बनी 'गुरुमुखी' लिपि ने भी भेद डाल दिया है।

हिन्दी का यह 'क' तद्धितीय प्रत्यय 'राजनीतिकः मार्गः' — ('राजनीति का मार्गः') स्रोत से है । विसर्गों का विकास 'आ'। कः > 'का'। इस 'आ' को आगे एक स्वतंत्र प्रत्यय मान कर व्यापक चलन हुआ।

हिन्दी में एक 'र' तद्धित प्रत्यय भी देखा जाता है। खड़ी बोली — तेरा लड़का, तेरी लड़की, तेरे लड़के

राजस्थानी — थारो छोरो, थारी छोरी, थारा छोरा व्रजभाषा — तेरो छोरा, तेरी छोरी, तेरे छोरा (कचित् तेरे छोरे)

पृरव—त्वार घरु, तोरि घोती, त्वार चारौ घर यही 'र' राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में व्यापक रूप से चलता है — राम रो घोड़ो — राम रा घोड़ा, राम री गौ।

पूरव में चलते-चलते संज्ञा-विभक्ति 'आ' या 'ओ' का लोप होता जाता है। 'हमार घरु' आदि में 'ओ' का घिसा हुआ रूप'रु' दिखाई देता है, एकवचन में। परन्तु 'भेदक' में वह भी नहीं!

व्रज में — हमारो वागु पूरव में — हमार वागु

और आगे चलते-चलते 'उ' भी उड़ जाता है। यही कारण है कि 'राम का' और 'राम को' में दृष्ट 'आ' और 'ओ' पूरव में 'नहीं हैं:—

'राम क कवन निहोर' (कबीर)
नन्द क नन्दन कदम क तस्तर (विद्यापित)
(नन्द का नन्दन, कदम के तस्त तले)
इसी प्रवृत्ति का फल है कि आगे वँगला में —
आमार जन्मभूमि — आमार देश
दोनो जगह 'आमार' है। उस के इधर —
हमारि जन्मभूमि — हमार देसु

ऐसा जान पड़ता है कि कभी 'पुत्तो' 'वग्गो' आदि की तरह 'ओ' उधर की भाषा में भी चलता हो गा, जो कि कम वदल कर अन्त्य स्थान छोड़ आगे खिसक आया! 'कलस' को बंगाल में 'कोलस' जैसा छुछ बोलते हैं। अन्त में भी कचित् 'ओ' सुनाई देता है। 'गोविन्द' का उचारण बंगाल में 'गोविन्दो' जैसा होता है; पर लिखते हैं 'गोविन्द' ही। छुछ भी हो, बंगाल में 'र' विभक्ति-रूप से गृहीत है; प्रत्यय-रूप से नहीं। सदा एकरस विभक्ति रहती है और प्रत्यय रूप बदलता है; संलग्न

तंबाविभानि के कार्याः राजस्थान की जोवदुरी ताला में 'र' प्रथय है और बंदान में 'र' विभन्ति है।

जे।अपुर्ग — गम रे। बचन, राम रा सद छोरा, राम री छोरी वँगला —रामेर बचन, रामेर सब दुब, रामेर पुत्री

दिन्दी के मध्यमपुरुष तथा उत्तमपुरुष सर्वनामी में सट कर 'र' प्रत्यय लगता है:—

नेस, नेरे. नेरी — तुन्हास, तुन्हारे, तुन्हारी और —

मेरा, मेरे, मेरी — इमारा, हमारे, हमारी

एक संवन्य-अध्यय 'न' सी है, जो संज्ञाविभक्ति के योग से: — अपना लड़का, अपने लड़के, अपनी लड़की जैसे रूपों में सट कर चलता है। 'आत्मनः' का ही रूप 'अपना' है। अन्यत्र (पश्चिमी धारा में ) 'अपनो' आदि प्रयोग होते हैं।

## ५. हिन्दी की 'रे' विभक्ति

उपर हम ने वँगला की 'र' विभक्ति का जिक्र किया है और हिन्दी के 'र' प्रत्यय का । परन्तु 'र' प्रत्यय के साथ यहाँ 'र' विभक्ति भी है, जो सदा एकरस रहती है, बदलती नहीं हैं:—

तर एक गो है, चार घोड़े हैं

मेरे चार गोएँ हैं, एक वकरी है

तुम्हारे एक लड़का है, दो लड़कियाँ हैं
हमारे एक लड़की है, चार लड़के हैं

सर्वत्र 'रे' हैं। यह विभक्ति है। इसी तरह 'के' तथा 'ने'

राम के एक गौ है; चार घोड़े हैं
सीता के एक भी लड़की नहीं हुई।
फेकई के एक लड़का हुआ — 'भरत'।
'ने' भी एक विभक्ति हैं:—

#### अपने तो एक गौ है, चार घोड़े हैं

यों 'रे' 'के' 'ने' हिन्दी की संवध-विभक्तियाँ हैं और 'र' 'क' 'न' संवन्ध-प्रत्यय हैं। यह भेद क्यों किया गया, कहाँ कैसी प्रयोग-व्यवस्था है; यह सब यहाँ बतला कर इस पुस्तक को हम 'व्याकरण' न बना दें गे। इस के लिए 'हिन्दी शब्दानुशा-सन' देखिए। अत्यन्त कलात्मक और वैज्ञानिक पद्धित यहाँ हिन्दी ने अपनाई है। भविष्यत् 'ग' प्रत्यय का भी विश्लेषण तथा प्रयोग की कलात्मकता वहीं देखने को मिले गी। ऐसी व्यवस्था कदाचित् ही संसार की किसी दूसरी भाषा में मिले! देखने और समभने की चीज है।

यहाँ भाषा-विकास की चर्चा है। यह 'रे' विभक्ति 'हरेर्गृहम्' आदि के 'एर्' अंश को अलग कर के और वर्ण-व्यत्यय से वनी है। 'एर्' को 'र् ए' कर दिया, 'रे' विभक्ति बन गई। इसी तरह 'वालकेन' के 'एन्' अंश को अलग कर के हिन्दी की (कर्ता कारक में लगने वाली) 'ने' विभक्ति है। 'एन्' को उत्तट कर 'न् ए' कर दिया, 'ने' विभक्ति वन गई:—

#### यालकेन कृतम् — यालक ने किया

यदि 'एन्' न निकाल कर 'इन' निकालें, तो वर्ण-व्यत्यय से 'न इ' और न + इ='ने' रूप।

आगे चल कर 'रे' विभक्ति ने ही 'र' प्रत्यय को जन्म दिया, जो संज्ञा-विभक्ति लगने से रूप चदलता है। 'क' प्रत्यय से ('रे' को देख कर) 'के' विभक्ति चना ली गई और इसी तरह संचन्ध की 'ने' विभक्ति।

जान पड़ता है कि 'करण' की 'भिस्' विभक्ति का 'इस्' अलग कर के वर्ण-व्यत्यय से 'स् इ' और 'इ' को 'ए' कर लिया, तो वन गई 'करण' की 'से' विभक्ति। 'अपादान' की 'भ्यस्' विभक्ति के 'य' को 'इ' और वर्ण-व्यत्यय आदि कर के हिन्दी में 'अपादान' की 'से' विभक्ति है।

#### ११ भा० वि०

## ६. हिन्दी की 'आ' पुंविभक्ति

हम 'खड़ी बोलीं' के साहित्यिक रूप को ही 'हिन्दी' यहाँ कह रहे हैं। इस 'खड़ी पाई' को हम हिन्दी की 'पुंविभक्ति' कहते हैं; जो कि बड़ी लाठी सी रखी है, आ (।) में दिखाई देती है। संस्कृत के पुंबर्गीय शब्दों की पहचान या चिह्न विसर्ग हैं। रामः, वृक्षः, हरिः, कविः, गिरिः, आदि शब्द पुंवर्गीय हैं ; क्योंकि इन के निर्देश में विसर्गों की स्थिति है। 'रमा' 'लता' या 'नदी' आदि स्त्रीवर्गीय हैं। इन के अन्त में विसर्गों की स्थिति नहीं है। अपवादतः कहीं उपलव्धि होना अलग बात है। जलम्, फलम्, आदि में 'म्' अन्त में है। यह तृतीय वर्ग का चिह्न है। हिन्दी ने विसर्गान्त, व्यंजनान्त तथा ऋकारान्त अपने शब्द (प्रातिपदिक, धातु, या विशेषण आदि) रखे ही नहीं हैं। प्रतिपद जिस के रूप का आभास मिले, वह 'प्रातिपदिक'। हरिः, हरेः, हरीणाम् आदि 'पद' हैं । सर्वत्र 'ह' और 'रि' दिखाई देते हैं । मूलतः सार्थक शब्द 'हरि' है इन में; 'हरे:' आदि नहीं। सो, संस्कृत में 'हरि' प्रातिपदिक है। 'राजा' 'राजानम्' 'राज्ञः' आदि पदों का प्रातिपदिक 'राजन' है। इसी में विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग है। हिन्दी की 'ने' आदि विभक्तियाँ जिन शब्दों में लगती हैं, वे यहाँ 'प्रातिपदिक'। 'वालकों से' 'वालकों पर' आदि पदों में 'बालक' प्रातिपदिक है। संस्कृत 'पयसा' 'पयसाम्' आदि में 'पयस्' प्रातिपदिक है, और 'पितरम्' 'पितॄन्' आदि में 'पितृ' है। हिन्दी ने संस्कृत तद्रूप जो शब्द लिए हैं, उन में एक विधि है। चूँकि विसर्गान्त, व्यंजनान्त और ऋकारान्त प्रातिपदिक यहाँ प्राह्य नहीं ; हिन्दी की प्रकृति स्वरान्त-प्रधान है ; इस लिए संस्कृत से तद्रूप (तत्सम ) शब्द श्रहण करने में एक विधि रखी है कि 'प्रथमा' के एकवचन में जो रूप बनता है, उस के आगे का अनभीष्ट अंश हटा कर शेष का प्रहण। 'हरिः' से विसर्ग हटा कर 'हरि' हिन्दी का प्रातिपदिक। 'राजन्' का रूप 'प्रथमा' के एकवचन में 'राजा' होता है। यहाँ अन्त में

न विसर्ग है, न व्यंजन ही। सो, ज्यों का त्यों 'राजा' हिन्दी का प्रातिपित्क। इसी में विभक्तियाँ लगती हैं—'राजा ने' 'राजा से' आदि। 'नभस्' संस्कृत का प्रातिपिद्क है। 'स्' व्यंजन है; इस लिए हिन्दी ने 'नभस्' प्रातिपिद्क नहीं लिया। प्रथमा के एकवचन ('नभः') के विसर्ग हटा कर 'नभ' प्रातिपिद्क यहाँ है—'नभ में उड़ते हैं पंछी'। 'नभस् में' यहाँ न चले गा। इसी तरह 'पय' आदि चलते हैं, 'पयस्' आदि नहीं। 'पित्' 'मात्' आदि ऋकारान्त प्रातिपिद्क भी प्राह्म नहीं। इन के प्रथमा- एकवचन रूप 'पिता' 'माता' आदि यहाँ प्रातिपिद्क हैं। 'चन्द्रमस्' का 'चन्द्रमाः' 'पद' है संस्कृत में। विसर्ग हटा कर 'चन्द्रमा' हिन्दी का प्रातिपिद्क। 'जलम्' का 'म्' हटा कर 'जल' मात्र यहाँ प्रातिपिद्क है।

इस भूमिका का प्रयोजन है। हम कहना चाहते हैं कि हिन्दी ने—चतुर्थ प्राकृत ने—नपुंसक वर्ग हटा दिया। शब्दों के दो ही वर्ग यहाँ हैं—१—पुंचर्ग और २—स्त्रीवर्ग। परन्तु संस्कृत में पुंचर्ग का जो प्रमुख चिह्न है — विसर्ग, उस की यहाँ सत्ता नहीं स्वीकार। विसर्ग हटा कर 'राम' पुंचर्गीय शब्द और उसी तरह 'पर्वत' भी। हिन्दी ने जब 'जलम्' 'फलम्' आदि का नपुंसक चिह्न ('म्') हटा दिया, तो 'राम' और 'पर्वत' जैसे ही 'जल' और 'फल' भी हो गए। ये सब पुंचर्गीय शब्द। रमा-लता और नदी-लद्दमी आदि स्त्रीवर्ग में हैं ही।

जब हिन्दी ने राट्सें के दो वर्ग रखे, पुंवर्ग और खीवर्ग, तो फिर इन की पहचान क्या ? पहचान है। 'रेल आई' और 'तार आया'। किसी की किया से, चाल-ढाल से, गित से पहचान हो जाए गी कि यह खीवर्गीय हे, या पुंवर्गीय। 'आई' किया से स्पष्ट हैं कि 'रेल' खीवर्गीय राट्स हैं और 'तार आया' में 'आया' की लंबी लाठी वतला रही है कि 'तार' पुंवर्गीय राट्स है। कहीं विशेषण से ही पुं-स्त्री का सेट् जान पड़ता है—'मीठा भात लाओ' 'मीठी खीर लाओ'। 'लाओ' से कुछ नहीं जान पड़ता;

परन्तु 'मीठा'-'मीठी' विशेषण पुं-स्त्री भेद-प्रकट कर रहे हैं। यानी 'आ' पुंचर्ग का चिह्न है और 'ई' स्त्रीवर्ग का। संज्ञा में नहीं, तो किया में और प्रायः विशेषण में वह चिह्न रहे गा।

यह 'आ' चूँकि संस्कृत के पुंवर्गीय प्रथमा-एकवचन 'पुत्रः' आदि का विकास है; इस लिए हम इसे पुंविभक्ति कहते हैं। 'पुत्रः' में विसर्ग प्रथमा विभक्ति के एकवचन का रूप है। परन्तु हिन्दी में यह 'आ' ( संस्कृत के विसर्गों की तरह ) कर्तृत्व आदि प्रकट नहीं करता, इसी लिए हम इसे हिन्दी का 'पुंप्रत्यय' कहते हैं और इस के खी-रूप 'ई' को 'स्नीप्रत्यय'। यही स्थिति 'ओ' की है। 'ओ' भी हिन्दी की पुंविभक्ति है। दोनो का प्रयोग पुंवर्गीय शब्दों के एकवचन में ही होता है। वहुवचन में न 'आ' रहता है, न 'ओ' ही। स्त्रीवर्गीय शब्दों में भी इन का प्रयोग नहीं होता। 'पुंप्रत्यय' जो ठहरे! 'पुत्रः' का 'पुत्तो' द्वितीय प्राकृत में ही हो गया था। वहीं से 'ओ' अलग कर के स्वतंत्र प्रत्यय के रूप में हिन्दी-संघ ने लिया, परन्तु प्रयोग की अपनी विशेष व्यवस्था है। जहाँ 'आ' लगता है, वहीं 'ओ' लगता है। परन्तु कहाँ लगता है, कहाँ नहीं, और क्यों लगता है, क्यों नहीं ; यह सच विस्तार से देखना-वताना व्याकरण का काम है ; शब्दानुशासन का विषय है । वहीं समभाना चाहिए ।

हम 'आ' विभक्ति के विकास पर कुछ कह रहे थे। 'ओ' हितीय प्राकृत के विभिन्न रूपों में दिखाई देता है; परन्तु 'आ' कहीं दिखाई नहीं देता। तब यह जन-भापा में कहाँ से आ गया? उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन से ले कर पंजाब तक 'आ' का चेत्र चला गया है और पूरव में पाछाली तथा अवधी भी इस से थोड़ा-बहुत प्रभावित हैं। बहुत दूर प्रदेश महाराष्ट्र में भी 'आ' प्रत्यय क्वचित् है; यद्यपि पड़ोस (गुजरात) में 'ओ' है। 'जाता है-जाती है' आदि की तरह मराठी कियाएँ (वर्तमान की) 'आ' प्रत्यय से नहीं हैं। वहाँ पुं-स्नी दोनो वर्गों में 'जात आहे' एकवचन और 'जात आहेत' बहुवचन है; परन्तु भूतकाल

की सकर्मक किया में 'आ' है—दिला, दिले, दिली। यह सब कैसे हुआ ? निश्चय ही प्राकृत के कुछ रूपों में पहले भी 'आ' रहा हो गा; परन्तु उस का साहित्य हमें प्राप्त नहीं। जनभाषा में 'आ' परम्परया चला आया और हमारे सामने है। यह 'आ' प्रत्यय संज्ञाओं में, विशेषणों में और कृदन्त कियाओं में प्रयुक्त होता है।

हिन्दी-संघ की किसी आपा में 'आ' प्रत्यय है, कहीं 'ओ' है; कहीं 'आ' और 'ओ' दोनो हैं; कहीं 'ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ' है और कहीं कोई नहीं है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में 'आ' प्रत्यय है। राजस्थानी में 'ओ' है। व्रजभाषा में 'आ' और 'ओ' दोनो हैं; क्योंकि यह इधर 'खड़ी बोली' के चेत्र से मिलती है और उधर राजस्थानी से। पाज्ज्ञाली में 'लिरिकवा आओ है' आदि में 'ओ' मिन्न चीज है। 'आव' धातु के 'व' का 'ओ' रूप है।

'ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ' पाञ्चाली में है, जो ब्रज में भी चलता है; क्यों कि ब्रज का सेल पूरव में पाञ्चाल से भी है। अवधी में 'आ' जो दिखाई देता है 'आवा' आदि कियाओं में और 'लिरका' आदि संज्ञाओं में, सो भिन्न चीज है। 'आव' 'पाव' आदि घातुओं से 'अ' भूतकालिक प्रत्यय है — आव + अ='आवा'। 'लिरका' आदि के बहुबचन 'लिरके' नहीं होते, इस लिए यहाँ भी वह चीज नहीं है। छाया भर जान पड़ती है।

काशी से 'भोजपुरी' शुरू है और बिहार तक चली गई है। विहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली; ये तीन भाषाएँ चलती हैं, जिन में 'मैथिली' साहित्य-श्री से भी पूर्ण है। ये तीनो पूरवी भाषाएँ — 'आ' या 'ओ' विभक्ति से रहित हैं। 'हिन्दी संघ' की सभी भाषाओं में व्यापक 'क' संबन्ध-प्रत्यय यहाँ भी है; परन्तु 'क' मात्र (किसी भी संज्ञा-विभक्ति के विना) चलता है — 'राम क कवन निहोर' 'नन्द क नन्दन'। अन्यत्र 'राम का' जैसे रूप चलते हैं। विहार की तीनो ही भाषाएँ 'क'

के कारण तथा भाषा-संबन्धी अन्य मान्यताओं के कारण 'हिन्दी-संघ' में हैं। 'आ'-'ओ' विभक्तियाँ छूट गईं, सो छूट गईं। आगे बंगाल और आसाम आदि में भी नहीं! बिहार में तो 'तुम्हार' का स्त्री-रूप 'तुम्हारि' सुन भी पड़ता है और 'हमार' का 'हमारि' भी। परन्तु बंगाल में यह 'ई' का घिसा हुआ रूप 'इ' भी नहीं! 'आमार देश' और 'आमार जन्मभूमि'। दोनो जगह 'आमार'। बिहार में 'हमारि' स्त्री-रूप सुन पड़ता है।

हिन्दी का 'आ' पुंत्रत्यय संस्कृत विसर्गों का विकास है — 'पुत्रः' आदि अकारान्त पुंवर्गीय शब्दों के प्रथमा-एकवचन के विसर्गों का रूपान्तर है; यह हम ने कई बार कहा। यह स्वाभाविक चीज है। 'अ' का कण्ठ स्थान है और विसर्गों का भी। इसी लिए विसर्गों की जगह कभी-कभी 'अ' ले लेता है। 'उषः' संस्कृत में नपुंसकवर्गीय शब्द है। इस के विसर्गों को कहीं 'अ' हो गया और तब उष + अ= 'उषा' रूप हो गया। विसर्गों का और 'ह' का उचारण मिलता-जुलता है और इसी लिए 'ह' को भी 'अ' होते देखा जाता है — ज्यादह > 'ज्यादा', तर्जुमह > 'तर्जुमा' और तमन्नह > 'तमन्ना'। परन्तु इन में हिन्दी की वह पुंविभक्ति नहीं है; इस लिए 'ज्यादे से' 'तर्जुमे से' 'तमन्ने से' जैसे प्रयोग नहीं होते। प्रयोग होते हैं — ज्यादा से, तर्जुमा से, तमन्ना से आदि। हमें केवल यह बतलाना है कि विसर्गों का या उन से मिलते-जुलते वर्ण का प्रयोग यदि हस्व 'अ' के बाद हो, तो उस का समुदित रूप 'आ' होते देखा जाता है।

जिस प्राकृत से 'लड़का मीठा खीरा लाया' जैसे वाक्यों का विकास है, उस का रूप हमारे सामने नहीं है; यद्यपि राजस्थानी के 'लड़को' की परम्परा मिलती है। परन्तु वैसा रूप इधर की किसी प्राकृत का अवश्य रहा हो गा। हम हिन्दी को देख कर उस के प्राचीन रूप ('द्वितीय प्राकृत') की कल्पना कर सकते हैं। उस (अप्राप्त) प्राकृत के रूप कुछ यों रहे हों ने:—

एकवचन पुत्ता आगदा पुत्ते आगदे (लड़का आया) (लड़के आए)

प्राप्त प्राञ्चतों में —

एकवचन बहुवचन

पुत्तो आगदो पुत्ता आगदा

राजस्थानी—लड़को आयो तड़का आया

कितना अन्तर है ? 'आगदा' वहाँ बहुवचन है, यहाँ एकवचन है । विसर्गों का विकास 'आ'। जब एकवचन 'आ' से है, तो बहुवचन 'ए' से करना ही ठहरा ! आगे चल कर अप्राप्त तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) के विकसित रूप में, हिन्दी में, 'आ' स्वतंत्र प्रत्यय मान लिया गया, जिस का प्रयोग अपनी पद्धति पर विशेषणों में तथा कृदन्त कियाओं में भी होता है ।

'आ' हिन्दी सें पुंप्रत्यय, तब 'ई' छीप्रत्यय। संस्कृत में 'ई' के साथ 'आ' भी छीप्रत्यय है; और अधिक व्यापक 'आ' ही है। विशेषणों में और कृदन्त क्रियाओं में 'आ' ही चलता है। परन्तु हिन्दी ने 'आ' न ले कर 'ई' छीप्रत्यय अपनाया — 'रमा आई' 'रमा जाती हैं' 'खीर मीठी है'। यह इस लिए कि 'आ' जब पुंप्रत्यय बन चुका, तब संस्कृत के 'आ' छीप्रत्यय को यहाँ लेना भ्रम का कारण बनता। पुंछी-भेद साछ्म ही न पड़ता! संस्कृत आकारान्त छीवर्गीय शब्द 'लता' आदि यहाँ भी छीवर्ग में ही चलते हैं। यह अलग बात है; परन्तु ठेठ 'अपने' या तझव आकारान्त पु० शब्द 'ई' प्रत्यय से छीवर्गीय बनाए जाते हैं।

यों 'आ' प्रत्यय की विकास-चर्चा संत्तेप से हुई। 'मूल भाषा' से विकसित सभी भारतीय भाषाओं को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है:—

१—'ओ' विभक्ति की जहाँ सत्ता हो।
२—'आ' विभक्ति का जहाँ एकाधिपत्य हो।
३—'आ' तथा 'ओ' का मिश्रित प्रयोग जहाँ हो।

४—'ओ' या 'आ' का जहाँ क्वाचित्क प्रयोग हो ; या इन का आभास मात्र जहाँ दिखाई देता हो ।

४—जहाँ 'आ' या 'ओ' की कोई सत्ता न हो। आगे हम हिन्दी-संघ की भापाओं का वर्गीकरण इसी आधार पर करें गे।

#### (हिन्दी' और 'हिन्दी-संघ' की अन्य भाषाएँ

पहले कहा गया कि इस विशाल देश में शतश:-सहस्रशः बोली-भाषाएँ हैं, पहले भी रही हैं; परन्तु सर्वत्र व्यवहार के लिए कोई एक सामान्य भाषा भी सदा रही है, जिस से अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार चलता रहा है। 'मूल भाषा' के भी बहुत भेद हो गए हों भे, प्रदेश-भेद से । परन्तु तब भी किसी एक जगह की बोली-भाषा किसी कारण सर्वत्र फैल कर सामान्य भाषा (सव की भाषा) बन गई और उसी में फिर वेदों की रचना हुई हो गी, जिस से कि सब समभ सकें। ठीक वही स्थिति आज हिन्दी की है, जो 'कुरुजनपद' (मेरठी चेत्र) की जन-भाषा है ; परन्तु सरल है और दिल्ली तक पहुँची है; इस लिए मुसलमान शासकों ने 'उर्दू' नाम से इसे देश भर में फैला दिया। कलकत्ता, वस्वई और कराची जैसे बड़े नगरों में विविध प्रदेशों के ज्यापारी इसी भाषा में आज बात-चीत करते हैं; फारसी-अरबी शब्दों की भरमार के बिना। इसी व्यापक भाषा का साहित्यिक रूप 'हिन्दी' नाम से प्रसिद्ध है ; क्योंकि यह पूरे हिन्द की चीज है। इस 'हिन्दी' से मिलती-जुलती और 'क' प्रत्यय तथा नागरी लिपि के संबन्ध-सूत्र से गुँथी भाषाएँ 'हिन्दी की बोलियाँ' कहलाती हैं। इन में कई उत्कृष्ट साहित्य से पूर्ण हैं। हिन्दी की 'अवधी' (बोली) में तुलसीदास का 'रामचरित-मानस' है, जो अन्तरप्रान्तीय ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय ममता की चीज है। अंग्रेजी और रूसी आदि विदेशी भाषाओं में भी इस के अच्छे से अच्छे अनुवाद हुए हैं और संस्कृत तक में इस का अनुवाद हुआ है! मूल अवधी-रचना भी देश भर में बड़ी सरलता से पढ़ी समभी

जाती है। राजस्थानी भाषा में सीरा की 'वानी' सुरक्षित है, जो सम्पूर्ण देश में गीयमान है। सूरवास और रहीम आदि के व्रजभाषा-काव्य देश अर में गाए-पढ़ें जाते हैं। कबीर की भाषा में खड़ी बोली, भोजपुरी और अवधी का संगम है। कबीर की 'वानी' भी देश भर में व्याप्त है। यों ये सव 'हिन्दी की वोलियाँ' 'हिन्दी' ही हैं — सम्पूर्ण हिन्द में समभी जाती हैं। बिहार की तीन भापाओं में एक 'मैथिली' है। मैथिली के विद्यापित सब के हैं। ये 'ब्रज्ञसाषा' और 'अवधी' आदि स्वतंत्र भाषाएँ हैं। 'हिन्दी की बोली' कह देने का मतलब इतना ही है कि 'हिन्दी भाषा-संघ' या 'हिन्दी-'कामनवेल्थ' की ये सब सदस्याएँ हैं। जिन भाषाओं में वैसा साहित्य नहीं, साधारण है, उन की चर्चा हम यहाँ न करें गे। परन्तु अवधी और व्रजभाषा आदि में तो ऐसा साहित्य है, जिस ने विश्व-साहित्य के सम्मुख आधुनिक भारत का सिर ऊँचा किया है। वैसा साहित्य अभी हमारी आज की राष्ट्रभाषा ( 'हिन्दी' ) सें भी नहीं है । फिर भी, च्यापकता के कारण और सरल वैज्ञानिक गठन के कारण इसे 'राष्ट्रभाषा' का पद प्राप्त हुआ है। वैसे इस का सूल रूप 'खड़ी बोली' ('कौरवी') भी हिन्दी की एक 'बोली' ही है। सब 'हिन्दी' और सब 'हिन्दी की बोलियाँ'। हम लोग 'हिन्दी' कहने से हिन्दी की सभी 'बोलियों' को ग्रहण करते हैं; परन्तु हमारे 'अहिन्दी'-प्रदेशों के भाई (और विदेशी लोग भी) 'हिन्दी' से आज उसी रूप को ब्रहण करते हैं- जिस में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं।

## १. 'हिन्दी भाषा-संघ'

जैसा कि इम ने कहा है और आगे भी स्पष्ट करें गे, 'हिन्दी-भाषी प्रदेश' जिस सुविस्तृत भू-भाग को लोग कहते हैं, उस में कौरवी, बजभाषा, अवधी, गढ़वाली, कुमायूनी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि स्वतंत्र प्रमुख भाषाएँ हैं। इन में से 'कौरवी' को 'उर्दू' नाम से पहले और अब 'हिन्दी' नाम-हप से देश भर में प्रसार मिला है। अबधी, ब्रजमापा तथा राजस्थानी आदि में प्राचीन साहित्य भी ऊँचे दर्जे का है। विहार की भोजपुरी, मगही और मैथिली भी स्वतंत्र भापाएँ हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की 'छत्तीसगढ़ी' और 'सालवी' आदि स्वतन्त्र भापाएँ हैं। फिर भी, इन स्वतंत्र भापाप्रदेशों को लोग 'हिन्दीभापी' कहते हैं। इस का कारण यह है कि इन प्रदेशों में अपनी मातुभाषा के साथ-साथ हिन्दी (राष्ट्रभापा) भी स्वतः समभी जाती है—'मातुभाषावदेव'। इस का कारण है।

मुसलमानी शासन-काल में ये सब प्रदेश आत्म-रक्षा के लिए एक सूत्र में वँघे, एक आत्मीयता का सूत्र सब ने स्वीकार किया। इन सभी प्रदेशों ने 'नागरी' लिपि नहीं छोड़ी; क्योंकि सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय इसी लिपि (नागरी) में है। कई नई लिपियाँ चलाने का उद्योग किया लोगों ने; परन्तु राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की भावना ने वैसे उद्योगों की जड़ नहीं जमने दी। सब अपनी-अपनी भाषा नागरी लिपि में ही लिखते थे, जिसे दूसरे लोग भी कुछ न कुछ समम लेते थे। अवधी का, मैथिली का और राजस्थानी का-साहित्य सर्वत्र पढ़ा-सममा जाता था और सब को 'भापा'-प्रनथ कहते थे। उर्दू की लिपि शासकों ने 'फारसी' रखी; परन्तु इन 'नागरी'-प्रदेशों में उसे भी लोग नागरी में ही लिखते थे। जब उर्दू की जगह हिन्दी ने ली, तो लिपि-संबन्धी एकता के कारण इन प्रदेशों में वह सुख-बोध रही और फिर मानुभाषा-तुल्य हो गई।

इस समय भी सर्वत्र यथास्थित भाषाएँ चल रही हैं; परन्तु व्यापक साहित्य, लोक-शिक्षण तथा राज-काज की भाषा सर्वत्र हिन्दी ही है। यानी अपनी-अपनी भाषाओं का आग्रह न कर के इन सब प्रदेशों की जनता ने हिन्दी को ही वह स्थान दिया। सब स्वतन्त्र भी हैं। इल लिए हम 'हिन्दी भाषा-संघ' या 'हिन्दी-'कामनवेल्थ' की सदस्याएँ अवधी, व्रजभाषा, राजस्थानी आदि भाषाओं को कहते हैं। इस संघ की सब सदस्याएँ स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं—सब के अलग-अलग विधि-विधान हैं। सब के व्याकरण भिन्न-भिन्न हैं। 'हिन्दी की बोली' इन के लिए औपचारिक प्रयोग है।

## २. 'हिन्दी-संघ' की भाषाओं का गठन

'हिन्दी-संघ' की विभिन्न भाषाओं का गठन पृथक-पृथक है। कहीं 'आ' पुंत्रत्यय है, कहीं 'ओ' है; कहीं ये दोनो हैं और कहीं इन दोनो का ही लगभग अभाव है। संस्कृत 'देहि' को हिधा विकसित कर के एकवचन में—'तू दे' बोलते हैं, कहीं 'हैं'। बहुवचन में पूरा 'देहि' ले कर 'इ' की जगह 'उ' कर दिया—'देहु'। 'देहु', 'देउ' 'देओ' 'देव' और 'दो' रूप चेत्र—भेद से चलते हैं—'तुम' कर्ता सर्वत्र। कहीं 'ह' है; पर 'इ' की जगह 'उ' कर के बहुवचन। कहीं 'ह' का लोप—'देउ'। कहीं 'उ' को 'व'—'देव'—'कबहूँ देव न लेव'। कहीं 'उ' को 'ओ' और धातु-स्वर का लोप—'दो'। यानी 'उ' की सत्ता विभिन्न रूपों में सर्वत्र है; परन्तु 'भोजपुरी' ('काशिका') में इस का अभाव है—वहाँ 'दा' रूप चलता है। 'लो' की जगह वहाँ 'ला' चलता है—'दा न अमरूद।'—दो न अमरूद! और—'ला न अमरूद'—लो न अमरूद। भिन्न चीज है। 'लाओ' की जगह 'लावा न अमरूद'—लो न अमरूद। भिन्न चीज है। 'लाओ' की जगह 'लावा न अमरूद'—लो न अमरूद। भिन्न चीज है। 'लाओ' की जगह 'लावा' चलता है—'लावा, दा न!'—लाओ, दो न!

भूतकाल की स्त्रीवर्गीय कियाएँ एकरूप हैं—आई, गई, लाई आदि; किन्तु वहीं, जहाँ 'आ' अथवा 'ओ' पुंप्रत्यय है, या इन की छाया है—

राजस्थानी — छोरो आयो — छोरी आई

ब्रजाभपा — छोरा आयो — छोरी आई

खड़ी बोली — लड़का आया — लड़की आई

पाछाली — लिरका आओ — बिटिया आई
अवधी — लिरकवा आवा — बिटिया आई

अवधी से आगे स्थिति सिन्न है; फिर भी खीवगींय रूप 'ई' से ही वनते हैं। 'अवा' पुंप्रत्यय और 'इया' स्त्री-प्रत्यय उधर संज्ञाओं में लगते हैं—'कगजवा ला न' !—कागज न! और-(टिकटिया दा न!'-टिकट दो न! 'अवा' में 'आ' पुंत्रत्यय का आभास है और 'इया' में 'ई' की परोक्ष सत्ता है। फिर भी भाषा-भेद है; तत्त्व-भेद है। सब भाषाओं के चर्ग हम ने किए हैं और ये तीनो ही 'हिन्दी-संघ' की भापाओं में विद्यमान हैं। किसी विशेष उद्देश्य को ले कर एक 'संघ' वन गया है — बनाया गया है। विशेष उद्देश्य से सात समुद्र पार के (इंगलैंड आदि) देशों के साथ भारत जैसे देश मिल कर कोई 'मण्डल' या 'संघ' वना लेते हैं — 'राष्ट्रमण्डल'। और, इसे 'कामनवेल्थ' कहते हैं - सम्पदा में साझेदारी। इतनी-इतनी दूर के देश एक जगह! साझेदारी भी क्या! 'हिन्दी-संघ' की सब भापाएँ भौगोलिक दृष्टि से एकत्र हैं और साझेदारी भी है। अवधी-साहित्य सच का, राजस्थानी-साहित्य सच का, ज्ञजभापा-साहित्य सब का और 'खड़ी बोली' आदि का भी साहित्य सब का। परन्तु — इस साझेदारी के होते हुए भी — अपना-अपना स्वरूप और शासन पृथक्-पृथक् है। यह और बात है कि कोई सदस्य अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न हो, दूसरा कुछ कम शक्तिशाली और गरीब हो! दर्जी सब का एक है। सब को बढ़ने की छूट है। सब सम्पन्न हो सकते हैं।

#### ८. शब्दों में वर्ग-भेद

शव्दों में वर्ग-भेद बहुत पुराना है। हिन्दी-संघ की भाषाओं में बहुत सरलता है और इसी लिए परस्पर एक दूसरे की भाषा — कामचलाऊ — समभ लेते हैं। संज्ञा (तथा विशेषण भी प्रायः) वर्ग-भेद रखते हैं। किया में भी वर्ग-भेद होता है, कृदन्त-किया में।

पाँचवाँ अध्याय बहुत पुराने समय में, सुनते हैं, इन्द्र ते हिंगमीय पहला व्याकरण वनाया था; देव-वर्ग की प्रार्थना पर। उसी समय शब्दों का वर्गीकरण हुआ होगा । परतु इन्द्र ने आज्ञा नहीं दी थी कि कहीं 'गृक्षः' बोलो ; कहीं 'लता' बोलो कहीं 'फलम्' बोलो ! सब 'वृक्षम्, लतम्, फलम्' यों एक-जैसे होते, यदि आज्ञा की गई होती और वह आज़ा मान भी ली गई होती । शास्त्रकार व्यवस्था करता है, अव्यवस्था नहीं फैलाता। सो, भाषा में पहले से ही तीन पद्धतियों पर शब्द चल रहे थे-चृक्षः, लता, फलम्। ऐसे शब्दों का वर्गीकरण इन्द्र ने कर दिया। 'रामः' पुरुष के लिए चल रहा था और 'रमा' स्त्री के लिए। सो, 'रामः' जैसे शब्दों में पुंट्यंजक चिह्न ( विसर्ग ), देख कर वही 'वृक्षः' 'मार्गः' 'पवनः' आदि में देखे, तो कह दिया कि इस तरह के ( विसर्गान्त कर्ता आदि ) 'पुंवर्गीय' शब्द हैं। 'रमा' में दीर्घ 'आ' अन्त में है और विसर्ग नहीं हैं। ऐसे लता, द्राक्षा, माला आदि शब्दों को 'स्त्री-वर्गीय' कहा गया-

> वृक्षः अपतत् ( वृक्ष गिरा )—पुंवर्गीय लता अपतत् ( लता गिरी )—क्षीवर्गीय

जैसे कि अन्यत्र देखे थे :—

रामः अपतत् (राम गिरा) रमा अपतत् (रमा गिरी)

इसी तरह 'देवी' की तरह बनावट वाले शब्द ( 'नदी' आदि स्त्रीवर्ग में और 'हरिः' जैसे ('पविः' आदि ) पुंवर्ग में । 'मनु' जैसे डकारान्त ('भानु' आदि ) पुंवर्ग में और 'वधू' जैसे ('कर्कन्ध्र' 'अलावू' आदि ) स्ती-वर्ग में । कुछ शब्दों को देखा कि कभी पुंच्यंजक चिह्न विसर्ग आदि ले कर चलते हैं, कभी कहीं अन्यथा भी,; तो उन्हें 'उभयवर्गीय' कह दिया। व्याकरण तो भाषा का अन्त्राख्यान भर करता है न! वह भाषा को अपनी आज्ञा

के अनुसार चलाता नहीं है—शासन नहीं करता; अनुशासन करता है—भूले-भटकों को मार्ग बताता है।

वैसे दो वर्ग कर देने पर फिर देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जो इन दो वर्गों में से किसी से भी मेल नहीं खाते—

> जलम् अपतत् ( जल गिरा ) फलम् अपतत् ( फल गिरा ) वारि अपतत् ( जल गिरा ) मधु अपतत् ( शहद गिरा )

'जलम्' न 'रामः' की तरह विसर्ग लिए हुए है और न 'रमा' की ही तरह है। इसी तरह 'फलम्' 'वनम्' 'धनम्' 'कलत्रम्' आदि शब्द देखे। 'वारि' न 'हरिः' की तरह है और न 'देवी' की ही तरह। न विसर्ग लिए है, न दीर्घान्त ही है। 'मधु' भी न 'मनुः' की तरह विसर्गान्त और न 'वधू' की ही तरह ऊकारान्त! ऐसे शब्दों का एक तीसरा वर्ग बना दिया— 'नपुंसक वर्ग'। न स्त्री, न पुमान्—'नपुंसक'। जो न स्त्रीवर्ग में आए, न पुंचर्ग में, वह 'नपुंसक वर्ग'।

यों संज्ञा-शब्द तीन वर्गों में कर दिए गए। प्रत्येक वर्ग की क़दन्त किया उसी के अनुसार रहे गी ही! पुरुष की किया में और स्त्री की (सिद्ध) किया में साफ अन्तर दिखाई देता है। नपुंसक की किया अलग रहे गी ही—

वृक्षः पतितः ( वृक्ष गिरा ) वृक्षाः पतिताः ( वृक्ष गिरे )

बहुत वृक्षों का गिरना और एक वृक्ष का गिरना भेद रखता है।

> लता पतिता ( लता गिरी ) लताः पतिताः ( लताएँ गिरीं )

'लता' के अनुसार ही उस की किया है—'पितता'। वृक्ष कुछ और ढँग से <u>गिरता है</u> और लता दूसरे ढँग से <u>गिरती है।</u> फलम् पिततम् (फल गिरा) 'फलन्' के अनुसार 'पतितम्' है। यों शब्द के तीन वर्ग और प्रत्येक वर्ग की (कृदन्त या सिद्ध ) किया उसी वर्ग की।

आगे चल कर कर्ता आदि के चिह्न वदले। प्राकृत-पाली में विसर्ग नहीं रहे और शब्दान्त में व्यंजन भी नहीं रहे—सब कुछ स्वरान्त। 'पुत्रः गतः' का 'पुत्तो गदो' रूप हो गया। 'रमा' आदि में कोई परिवर्तन नहीं, क्यों कि वैसे शब्द पहले से ही (कर्ता आदि में) ज्यों के त्यों स्वरान्त थे। 'जलम्' आदि का 'म्' उड़ा कर 'जलं' जैसा रूप प्राकृत—पाली में रहा। आगे चल कर अनुस्वार भी उड़ा दिया गया और तब तृतीय-प्राकृत (अपभंश) में और उस के विकसित रूप (आधुनिक भारतीय भापाओं) में भी 'जल' 'फल' 'वन' जैसे शब्द ही प्रयुक्त होने लगे। यानी राम, वृक्ष, जल, फल आदि एक-से हें। सब 'राम' के वर्ग के ; 'राम' जैसी बनावट के। न विसर्ग और न 'म्'। परन्तु 'ओ' की स्थिति एक व्यवस्था के साथ आगे बनी रही। राजस्थानी में—

एकवचन—फल गयो (फल गया) बहुवचन—फल गया (फल गए)

प्रयोग होते हैं। जैसे कि:—

छात्र गयो

छात्र गया

'छात्र' मात्र है ; 'ओ' के विना । परन्तु—

छोरो गयो ( प्राक्तः पुत्तो गदो ) छोरा गया ( प्राः पुत्ता गदा )

यहाँ 'ओ' विद्यमान है और उस की गति-विधि प्राकृत के अनुसार ही है। 'छात्र' की जगह 'पुत्र' हो तो, भी 'ओ' न रहे गा; परन्तु 'छोरो' की जगह 'लड़को' ओकारान्त ही रहे गा और घहुवचन में 'लड़का' हो जाए गा—

सव लड़का गया ( राजस्थानी, वहुवचन ) सव लड़के गए ( राज्यूभाषाः वहुवचन ) इस के विपरीत, प्राकृत—पाली में 'वर्गः' का 'वगो' हप होता है। 'हिन्दी-संघ' की भापाओं में यह व्यवस्था है कि संस्कृत तह्य शब्दों में 'ओ' या 'आ' पुंत्रत्यय न लगे गा; यद्यपि है यह 'पुत्रः' आदि के विसर्गों का ही विकास। संस्कृत शब्द 'हात्र' 'पुत्र' आदि कपों में ही रहें गे; परन्तु 'अपने' परम्परा-प्राप्त, या संस्कृत तद्भव शब्दों में 'ओ' या 'आ' पुंत्रत्यय लगता है— अपनी-अपनी जगह—

लड़को आयो ( पुत्रः आगतः )

लङ्का आया (पुत्राः आगताः )

इसी तरह विशेषणों में भी-

मीठो फल

मीठा फल

संस्कृत (तद्र्प) विशेषण में 'ओ' या 'आ' पुंप्रत्यय न लगे गा—

> मधुर फल गिरचो ( राजस्थानी ) मधुर फल गिरा ( राष्ट्रभापा )

इस 'ओ' तथा 'आ' का स्त्रीवर्गीय रूप 'ई'कारान्त सर्वत्र हो जाता है—

> होरो आयो — होरी आई लड़का आया— लड़की आई मीठो आम है — मीठी खीर है मीठा आम है — मीठी खीर है

#### ९. 'आ' पुंप्रत्यय

जो व्यस्पा 'ओ' प्रत्यव की है वर्ग-भेद में, वही 'ओ' की भी है। परन्तु बहुवचन भिन्न पद्धति पर है। 'होरों' का पहुवचन 'होरा' हो नवा राजस्थानी ने । परन्तु राष्ट्रभाषा में तो 'तहका' एकदचन है। विसर्गों का विकास वहाँ 'आ' है। तब वहुत्रचन में 'ए' करना ही पड़ा—लड़का—लड़के । 'ई' स्त्री-प्रत्यय है — 'लड़की'-'छोरी' आई-गई ।

संस्कृत 'आगता' और 'गता' के क्पान्तर प्राकृत-पाली में 'आगदा' 'गदा'; आकारान्त, 'रमा' 'लता' के अनुसार; परन्तु हिन्दी-संघ की विभिन्न भाषाओं में — 'आई' 'गई' कप हैं — 'आयी' गयी' के रूपान्तर । पर, 'गदा' की ही तरह हिन्दी में भी स्त्रीवर्गीय किया आकारान्त क्यों न हुई ? मार्ग बदल कर ईकारान्त 'गई' 'आई' आदि क्यों हो गई ?

इस का मोटा उत्तर तो यह है कि जब हिन्दों में 'आ' पुंप्रत्यय हुआ — 'लड़का गया'; तो फिर खीवर्ग का चिह्न 'आ' कैसे हो सकता था ? 'लड़का गया' पुंत्रर्ग और 'लड़की गया' स्त्रीन्वर्ग ? बहुत भद्दा और भ्रामक सार्ग होता । 'लड़की' की तरह 'गई' खीवर्गीय किया ठीक । 'गता' > 'गदा' की पद्धित नहीं अपनाई गई । राजस्थानी में यद्यपि पुंवर्ग 'ओ' है; पर उस के बहुवचन में 'आ' हो जाता है — 'छोरा गया'! 'छोरी गया' रूप बहुत भद्दा रहता । इसी लिए सभी कुदन्ताभिमुखी भाषाओं में 'ई' खी-प्रत्यय है —

आयो — आई आया — आई आवा — आई आओ — आई

पंजावी आदि में और गुजराती आदि में भी 'ई' स्ती-प्रत्यय है।

संस्कृत में विशेषण कहीं आकारान्त हैं (स्त्री-वर्ग में ) और कहीं ईकारान्त —

सरलः वालकः

सरला कन्या

और —

सुन्दरः दालकः सुन्दरी कन्या

सुन्दरा कर

१२ भा० वि०

हिन्दी ने सर्वत्र 'अपने' शब्दों को स्नीनर्ग में ईकारान्त ही रहा हैं —

अच्छा लड़का — अच्छी लड़की आह्रो होरो — आह्री ह्रोरी संस्कृत तह्रप त्रिक्षण च्यों के त्यों रहते हैं — सुन्दर वालक — सुन्दर कल्या मधुर कल —मधुर खीर

परन्तु कियाएँ संस्कृत में स्त्रीवर्शीय प्रायः आकारान्त ही रहती हैं —

लता प्रतिता, नदी आगता (लता गिरी — नदी आई)

संस्कृत में 'नदी' के साथ भी 'आगता' और हिन्दी में 'लता' के साथ भी 'गिरी'। वहाँ आकारान्त, यहाँ ईकारान्त। हाँ; 'कृतवती' आदि कियाएँ संस्कृत में ईकारान्त अवश्य रहती हैं —

रमा कार्यम् कृतवती देवी कार्यम् कृतवती

'रसा कृतवती'। हिन्दी में 'रमा गई' और 'देवी गई' सर्वत्र 'ई'।

संस्कृत की पद्धित देखते जान पड़ता है कि 'कृतवती' की ही तरह ( उस समय की किसी जन-भाषा में ) 'गतः' का स्नी-वर्गीय प्रयोग 'गती'-जैसा होता हो गा। कहीं 'रमा गता' और कहीं 'रमा गती'। 'गता' को संस्कृत में सर्वमान्य रूप मिल गया, जिस का अनुकरण प्राकृत-पाली में 'गदा' आदि है। 'गती' जैसे रूप 'विभाषा' ( विरूप भाषा ) समम कर छोड़ दिए गए होंगे, जो कि अपने चेत्रों में, अपनी प्राकृतों में, चलते रहे हों गे और फिर व्यंजन-लोप से 'गती' का रूप 'गई' हो गया हो गा — 'गतः' का 'गयो'-'गया' और 'गती' का 'गई'। यह है विकास की वात। व्याकरण में यों सममाया जाए गा — 'गया' का स्नी-रूप 'गयी'

होता है — 'ई' स्नीप्रत्यय हो कर । फिर 'यं का (श्रुति-विरह में) वैकल्पिक लोप — 'गई'।

संत्तेप यह कि 'ओ' तथा 'आ' हिन्दी-संघ में पुंप्रत्यय हैं। पाछाली और अवधी में भी इन की छाया है; पर आगे भोजपुरी, मगही और मैथिली में प्रायः अभाव है। संज्ञाओं में तो सर्वत्र सत्ता मिले गी ही।

मध्यवर्ती (पूर्वाभिमुखीं) भाषाओं का यह यह चेत्र पूर्वी चेत्र से मिलता है, जहाँ (वँगला, उड़िया, असमिया में) तिङन्त-पद्धति की क्रियाएँ हैं और विशेषण भी प्रायः वर्ग-सेद से शून्य हैं। तब फिर वहाँ 'आ' या 'ओ' की चर्चा ही क्या ? भोजपुरी, मगही और मैथिली में भी कियाएँ प्रायः तिङन्त या तिङन्ताभिमुखी हैं। इसी लिए वर्ग-भेद प्रायः नहीं जान पड़ता। हाँ, विशेषण अवश्य 'स्तृतल' पुंचर्य और 'सूत्तलि' स्त्रीवर्रा में। विशेषण कृदन्त हों गे ही । क्रिया 'सूतल' तिङन्त है और विशेषण छद्नत । 'ल' सात्र देख कर दोनो को एक न समभ लेना चाहिए। 'भवति' और 'कृति' को देख कर संस्कृत-अनभिज्ञ जन ('ति' उभयत्र देख कर) एक ही चीज समम सकता है। परन्तु भाषाविद् सममते हैं कि दोनो जगह 'ति' भिन्न-भिन्न हैं। एक जगह तिङ्-प्रत्यय है, जो पुंछी-भेद से वदलता नहीं, दोनो जगह एक-रूप चलता है और दूसरा 'ति' कृत्-प्रत्यय है। 'कृति' कृद्न्त शब्द है। इस में संज्ञा-विभक्ति लगती है। सो, सृतल, भइल, आइल आदि क्रियाएँ तिङन्त हैं। 'गतः' से 'गड्ल' या 'गेल' आदि का विकास समभना गलती है। 'गत' में 'त' कृत्-प्रत्यय है, जिस में संज्ञा-विभक्ति लगती है—गतः, गता, गतम्। 'गइल' 'गेल' आदि में यह चात नहीं है। 'गतः' पद्धति पर हिन्दी की या अन्य उदीच्य भापाओं की जो भूतकालिक कियाएँ हैं, उन में पुंख़ी-भेद होता है और इसी लिए 'आ' या 'ओ' प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी लिए राजशेखर ने कहा है :--

#### 'कृत्यिया उदीच्याः'

उदीच्य दन क्रुवन्त-पिय होते हैं। भारत के उत्तरी प्रदेश में कृतन्त क्रियाओं का बाहुत्य है. जो राजशेखर के समय भी था। इस समय प्राइशिक भाषाएँ पर्याप्त प्रस्कुटित हो चुकी थीं । राजरोखर ने 'उदीच्य' राज्य का प्रयोग वर्तमान 'उत्तर-प्रदेश' के उत्तर-पश्चिमी माग के लिए ही नहीं, बहुत दूर तक के लिए किया है। सम्पूर्ण पंजाब और आने पेशावर तक का भू-भाग 'डत्तरी भारत' ही हैं; भले ही शासन की दृष्टि से पृथक् मान लिया जाए। सो, उत्तर प्रदेश के 'अवध' से ले कर पेशावर तक और इघर त्रज से ले कर राजस्थान, गुजरात, कच्छ और सिन्ध तक की जनता राजशेखर की दृष्टि में 'उदीच्य' है। यानी 'उदीच्यः पश्चिमोत्तरः' समिक्तए । भाषाओं की पश्चिमी धारा ( राजस्थानी, गुजराती कच्छी आदि ) तथा उत्तरी धारा ( कौरवी, वाँगरू, पंजाबी आदि ) 'उदीच्य' हैं। कृदन्त-वहुल उदीच्यों की भाषाएँ कृदन्त-प्रधान और प्राच्यों की तिङन्त-प्रधान। प्राच्य भाषाएँ ( भोजपुरी, मगही और मैथिली से आगे ) वँगला असमिया आदि सव तिङन्त-प्रधान हैं। इन के किया-रूप पुंखी-भेद से वदलते नहीं हैं। इसी तिए विसर्ग-विकास 'आ' या 'ओ' का प्रयोग वहाँ नहीं है। यह चर्चा किया की है। संज्ञाओं में तो 'आ'-'ई' का लगाव है ही। बंगाल में भी 'खोखा'-'खोखी' (लड़का-लड़की ) में 'आ'-'ई' है ही।

यों किया के तिड़न्त और क़ुद्न्त भेदों को ले कर देश के इस छोर से उस छोर तक की सब भाषाओं को मुख्यत: दो भागों में वाँटा जा सकता है। पहले उदीच्य भाषाएँ देखिए।

### ११. उदीच्य भाषाओं के दो वर्ग

कृदन्त-प्रधान उदीच्य भाषाओं के दो मुख्य भेद हैं। एक लंबी पट्टी उन भाषों की चली गई है, जिन में विसर्गों का पुंचर्गीय 'आ' प्रत्यय हैं। कुरुजनपद से दिल्ली होती हुई यह धारा चाँगर-हरियाना; पंजाब और बहुत कुछ तेशावर तक चली गई है। इस धारा में पुंवर्गीय कियाएँ आकारान्त और खीवर्गीय ईकारान्त हैं। पुंवर्ग-बहुवचन 'ए' से है। दिल्ली से मिला हुआ ब्रज है। यहाँ भी इस 'आ' प्रत्यय ने प्रभाव डाला है। यानी राजस्थानी का 'ओ' और 'खड़ी बोली' का यह 'आ'; दोनो की स्थिति ब्रज में है।

'पाछ्राली' एक ओर बज से मिली है, दूसरी ओर खड़ी बोली के मुरादाबादी चेत्र से। उधर अवधी से भी इस की सीमा मिलती है। इस लिए यहाँ 'आ' और 'ओ' दोनो की मलक, है; परन्तु यहाँ के 'आ' और 'ओ' उन उदीच्य प्रत्ययों से प्रायः भिन्न चीजें हैं। 'राम अभे नाई आओ है' पाछ्राली-प्रययोग है। 'आओ' में 'ओ' है। 'रमा अभे नाई आई है'। 'अभी' का 'अमें' है। खड़ी बोली का प्रभाव। 'उओ तो चलो गा' — वह तो चला गया। 'चलो' में 'ओ' है और 'गा' में 'आ' है। खीवर्ग में 'चली गैं'! गई' का 'गैं' है।

यही स्थिति बहुत छुछ अवधी की है; पर वहाँ 'ओ' के दर्शन नहीं होते। 'आ' का ही चलन है —

'राक्सु आवा' और 'पूतना आई'

पहले यह 'आवा' उदीच्य 'आया' का ही रूपान्तर समभा जाता था; क्योंकि बहुवचन 'आए' तथा स्त्री रूप 'आई' समान हैं। परन्तु विश्लेषण से जान पड़ा कि अवधी भूतकाल में 'अ' प्रत्यय धातु से करती हैं — आव + अ = 'आवा'। अनुकरण पर 'गवा'। 'आ' का स्त्रीवर्ग में 'ई' रूप — 'आई'। बहुवचन पुंवर्ग में — 'आए' ही होता है — 'आवे' नहीं। 'प्रमु आए' और 'गए रामपुनि' आदि अवधी-प्रयोग हैं। परन्तु धातुओं में कहीं व्रज से भी मेल है। 'हुआ' की जगह 'भवा' चलता है। तुलसीदास राजापुर (बाँदा जिले) के थे, जो पाञ्चाली सेत्र में हैं। पश्चिमी अवधी और पूरवी पाञ्चाली एक जगह मिलती हैं। तुलसी ने पाञ्चाली की 'गा' (गया) और 'भा'

(हुआ) कियाओं का ही प्रयोग अपनी रचना में किया है; परन्तु पाञ्चाली के 'चलो गा' आदि को 'चलि गा' जैसा रूप दिया है। यानी अवधी में 'ओ' नहीं हैं।

यही 'आ' आगे बढ़ता हुआ 'अवा' जैसे स्वतंन्त्र पुंप्रत्यय के रूप में आ गया है — लिरका-लिरकवा, खरिका-खरिकवा, बोकरा-बोकरवा, खेतु-खेतवा आदि। पाञ्चाली में 'खेतु' है। 'ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ'। 'कानु क' विद्यापति का (मैथिली का ) प्रयोग है; 'कान्हा का' खड़ी बोली। 'कानु' में 'उ' 'ओ' का घिसा हुआ रूप है। पर पाञ्चाली और अवधी दोनो में — 'लरिका आए' प्रयोग होते हैं! यानी संज्ञा का 'आ' 'ए' नहीं बनता; किया का बन जाता है। यही स्थिति 'लरिकवा' की है। आओ है, आवा है, आई है, आए हैं, आदि प्रयोगों से स्पष्ट है कि पाञ्चाली तथा अवधी पर कृदन्त की छाप है। 'लरिका' ज्यों का त्यों रहता है। 'लरिका ते' आदि में भी वही स्थिति है। 'आ' की जगह 'ए' नहीं होता। त्रजमाषा में भी — 'छोरा ते' होता है। 'आ' तदवस्थ । अवधी के आगे 'भोजपुरी' शुरू हो जाती है। फैजाबाद और जौनपुर जिले आपस में मिलते हैं। जौनपुर जिले का पश्चिमी भाग अवधी-भाषा के चेत्र में है और पूरबी भाग 'भोजपुरी' के हिस्से में है। इस के आगे काशी होती हुई यह मोजपुरी विहार तक चली जाती है। मोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाएँ तिङन्त कियाओं की प्रधानता या विशेषता रखती हैं। यही स्थिति आगे बँगला और असमिया-उड़िया जैसी भाषाओं की है। परन्तु भोजपुरी, मगही और मैथिली (तिङन्त-प्रधान होने पर भी ) 'हिन्दी-संघ' की भाषाएँ हैं। 'क' संबन्ध प्रत्यय सेदक है। और भी बातें ऐसी हैं, जो हमारे मत की पुष्टि करती हैं। 'क' तद्धितीय सम्बन्ध प्रत्यय तो सब से बड़ी चीज हैं - बहुत बड़े भू-भाग को अपने अधिकार-चेत्र में लिए है। गुजराती भाषा कृदन्त-प्रधान है और कच्छी-सिन्धी भी; परन्तु संबन्ध-प्रत्यय वहाँ भिन्न हैं — 'न' और 'ज'। इसी लिए वे

'हिन्दी-संघ' में नहीं हैं। पंजाबी भी छदन्त-प्रधान है; परन्तु सम्बन्ध-प्रत्यय 'द' है; इस लिए वह भी 'हिन्दी-संघ' की भाषा नहीं है; यद्यपि वह 'खड़ी बोली' के निकटतम है। लिपि-भेद ने भी पंजाबी को 'हिन्दी-संघ' में नहीं आने दिया। जोधपुरी में सम्बन्ध प्रत्यय 'र' है — 'होला मारू रा दृहा' (होला-मारू के होते हुए भी वह हिन्दी-परिवार में है। कारण यह कि और सब बातें इस की शेष राजस्थानी से मिलती हैं; न पंजाबी से, न गुजराती से ही। लिपि भी नागरी है। सो, जोधपुरी बोली 'राजस्थानी' है और राजस्थानी 'हिन्दीं-संघ' में है।

मतलव यह कि तिङन्त क्रियाओं की प्रधानता होने पर भी विहार की तीनों भाषाएँ हिन्दी-परिवार सें हैं और कुद्नत-प्रधान होने पर भी गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी, सिन्धी और पंजावी हिन्दी-परिवार में नहीं; क्योंकि सम्बन्ध-प्रत्यय और लिपि भिन्न हैं। लिपि-भेद भी प्रायः भाषा-भेद का कारण बन जाता है। पंजाबी की लिपि यदि भिन्न न कर ली जाती, तो हिन्दी की ही वह एक 'बोली' कहलाती। जोधपुर — बीकानेर में 'र' संबन्ध-प्रत्यय होने पर भी लिपि-सेद नहीं। नागरी लिपि का ही चलन वहाँ है। इस लिए वह हिन्दी की 'बोली'। यानी 'क' संबन्ध-प्रत्ययं और नागरी लिपि ने मिल कर हिन्दी-परिवार या 'हिन्दी-संघ' बनाया है; परन्तु केवल लिपि की एकता ही कुछ नहीं कर सकती। लिपि एक होने पर भी भाषा-भेद होता है ; यदि अन्य तत्त्वों में एकता न हो । हिन्दी और संस्कृत एक ही लिपि ( नागरी ) में लिखी जाती हैं; परन्तु इस से दोनो के एक होने का भ्रम कहाँ होता है ? मराठी और नेपाली भी नागरी लिपि में ही चलती हैं; परन्तु उन की गिनती हिन्दी-परिवार में कोई नहीं करता। हाँ, भाषा के मूल तत्त्वों में अतिशय समानता हो, तब लिपि की एकता काम कर जाती है - 'भाषा-परिवार' बनाने में । वंश तो सभी का एक है ही।

## १२. उदीच्य भाषाओं का तीसरा वर्ग

उदीच्य भाषाओं के दो वर्ग जो हम ने 'आ' और 'ओ' विभक्ति के भेद से किए हैं; स्पष्ट हो गए। 'आ' का विस्तार 'उत्तरी वर्ग' में है; तो 'ओ' की धारा दिल्ली से पश्चिम सुदूर सिन्ध तक चली गई है:—

रामस्य: पुत्र: गत: (संस्कृत)
रामस्स पुत्तो गदो (द्वितीय प्राकृत)
राम को लड़को गयो (राजस्थानी)
राम रो लड़को गयो (जोधपुरी)
राम नो छोकरो गयो (गुजराती)
राम जो छोकरो गयो (सिन्धी)

'आत्मनो गृहम्' के 'नो' का ही व्यापक प्रयोग गुजराती में है — संबध-प्रत्यय के रूप में। 'ओ' सर्वत्र पुंत्रत्यय है।

पुंवर्ग बहुवचनः —

रामस्य पुत्राः गताः ( संस्कृत )

रामस्स पुत्ता गदा (द्वितीय प्राकृत)

राम का लड़का गया (राजस्थानी)

राम रा लड़ा गया ( जोधपुरी-राजस्थानी )

राम ना छोकरा गया (गुजराती, काठियावाड़ी)

राम जा छोकरा गया (सिन्धी, कच्छी)

स्त्रीवर्ग में सर्वत्र 'ई' — 'गई'।

यों वे दो वर्ग हुए। एक तीसरा वर्ग वह है, जहाँ 'आ' तथा 'ओ' दोनो का यथास्थान प्रयोग होता है। 'पाञ्चाली' में 'आ' तथा 'ओ' दोनो पुंप्रत्ययों का आभास मात्र मिलता है।

#### १३. ब्रजभापा एक मिश्रित भाषा

व्रजभाषा का चेत्र दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है — 'आ' तथा 'ओ' के मध्य। फलतः यहाँ दोनो प्रत्ययों का चलन है। भाववाचक संज्ञाएँ तथा (भाववाचक) कियाएँ नियमतः 'ओ' विभक्ति के साथ ब्रजभाषा में रहती हैं —

तेरो घर <u>जानो</u> अच्छो मोकों कर जानो है

यहाँ 'जाना' कभी भी न हो गा। विशेषणों में 'ओ' विभक्ति ही लगती है; राजस्थानी की तरह —

## मीठो पानी, मीठो फल

यहाँ 'मीठा' प्रयोग कभी भी न हो गा। भाववाचक (संज्ञा या किया) का बहुबचन होता ही नहीं है; इस लिए उस की चर्चा नहीं। परन्तु विशेषण तो बहुबचन हों गे ही और ये विशेष्य के अनुसार हों गे। यहाँ (बहुबचन में) अजभाषा ने दिल्ली की ओर मुहँ किया है; जयपुर की ओर नहीं। संज्ञा का रूप अजभाषा ने 'खड़ी बोली' की तरह रखा है, आकारान्त पुंबर्ग में; परन्तु, किया का रूप राजस्थानी की तरह ओकारान्त

लड़का गया ( खड़ी बोली ) लड़को गयो ( राजस्थानी ) छोरा गयो ( व्रजभाषा )

'छोरा' है 'लड़का' जैसा; परन्तु 'गयो' किया में 'ओ' है; राजस्थानी की तरह। व्रजमापा में 'छोरो गयो' न हो गा; न 'छोरा गया' ही। संज्ञा एक तरह से और किया दूसरी तरह से।

बहुबचन में किया 'खड़ी बोली' की तरह ब्रजशाण में रहती है — गए, आए, लाए आदि। राजस्थानी के अनुसार — गया, आया, लाया जैसे किया-रूप ब्रजभाण में नहीं होते। संज्ञा बहुबचन में राजस्थानी की तरह (और कहीं खड़ी बोली की तरह भी) राजस्थानी में आता है —

एकवचन बहुवचन लड़को आयो — लड़का आया 'खड़ी वोली में —

लड़का आया — लड़के आए

व्रजभाषा ने किया का पुंचर्गीय बहुवचन रूप तो निश्चित रूप से 'खड़ी-वोली' और पाछाली के अनुसार रखा है—'छोरा आयो' का बहु॰ 'छोरा आए'। एकवचन राजस्थानी के अनुसार है—'आयो'। 'छोरा आयो' में कर्ता खड़ी बोली की तरह एकवचन है—'छोरा'; जैसे 'लड़का'। परन्तु किया राजस्थानी की तरह है—'आयो'। बहुवचन में संज्ञा (का बहुवचन) राजस्थानी की तरह है और किया 'खड़ीबोली' की तरह—'छोरा आए'। राजस्थानी में पु॰ बहुवचन—'छोरा आया'। व्रज में 'आए' किया 'खड़ीबोली' की तरह ; पर कर्ता ('छोरा') राजस्थानी की तरह। यो दोनों का प्रभाव है और स्वतंन्त्र गति है।

विसक्ति लगने पर 'आ' को 'ए' रूप मिल जाता है—
'लड़के को' (हिन्दी) और 'मुंडेन्' पंजावी। त्रजभाषा में 'छोरा
आयो' जैसे प्रयोगों में 'ओ' स्पष्ट है किया में और 'आ' कर्ता
में—'छोरा'। परन्तु विभक्ति लगने पर इसे 'ए' का रूप नहीं
मिलता—छोरा ते, छोरा पे, छोरा सों-जैसे आकारान्त ही प्रयोग
रहते हैं। पंजावी में 'आ' पुंत्रत्य है—'जाँदा है मुंडा' 'जाँदी है
छुड़ी'। बहुवचन में—जाँ दे हन'—एकारान्त; जैसे हिन्दी में—
'जाते हैं लड़के'। 'पंजाबी में जाँ दे हन मुंडे'। 'हन' पाञ्चाली
में उत्तम-पुरुष बहुवचन किया है—'हम जात हन'।

सो, 'आ' पुंत्रत्यय का ही बहुवचन में एकारान्त रूप होता है। व्रजभाषा एक ओर 'खड़ी बोली' से, दूसरी ओर राजस्थानी से और तीसरी ओर पाछाली से प्रभावित है। पाछाली में 'लिरका आओ है' आदि में 'आ' और 'ओ' दोनो दिखाई देते हैं; पर भिन्न चीजें हैं। 'लिरका ते कही' आदि में 'लिरके' नहीं होता; इस से स्पष्ट है कि यहाँ वह 'आ' नहीं है। 'आओ है' में 'ओ' दिखाई देता है; पर यह 'ओ' उस पुंप्रत्यय से भिन्न है। 'आयो' का रूपान्तर 'आओ' नहीं है। कारण, पाछाली में

'हमार घर' 'तुम्हार घर' चलता है—'हमारो'—'तुम्हारो' नहीं। तब किया में ही कहाँ से 'ओ' आ जाए गा! 'आवा' भूतकाल की किया 'आव' रूप से भी चलती है—'आव न वचन'—वचन नहीं आया। इसी 'आव' के 'व' को 'ओ' हो गया है। जहाँ 'व' नहीं, वहाँ 'गा'—'भा' कियाएँ हैं; 'ग'—'भ' में 'अ' प्रत्यय से।

जहाँ तक 'हमारो'—'तुम्हारो' और 'मीठो'—'खट्टो' चलते है, वहीं तक व्रजभाषा का चेत्र है और जहाँ से 'हमार'—'तुम्हार' तथा 'मीठ आम' जैसे प्रयोग आरम्भ, वहाँ से 'पाञ्चाली' प्रारम्भ। परन्तु 'वड़ा आमु' पाञ्चाली में चलता है; 'खड़ीबोली' की छाया; यद्यपि 'छोटा' नहीं चलता;—'छ्वाट-म्वाट' चलते हैं; न 'छोटो-मोटो' और न 'छोटा-मोटा'।

# १४. हिन्दी के 'धातु'--शब्द

जिन सार्थक शब्दों में 'ने' 'को' आदि संज्ञा-विभक्तियाँ लगती हैं, उन्हें 'प्रातिपदिक' कहते हैं और जिन सार्थक शब्दों के आगे 'त' 'य' आदि प्रत्यय लगकर 'आता' 'आया' आदि किया-पद बनते हैं, उन्हें 'धातु' कहते हैं। जैसे एक-एक धातु (पीतल आदि) से सैंकड़ों तरह के पात्र बनते हैं, उसी तरह शब्दशास्त्रीय 'आ' आदि 'धातु'-शब्द—'आया, आता, आना, आए, आदि विविध 'क्रिया-पद' बनाते हैं । इन्हीं धातुओं से विविध प्रातिपदिक भी वनते हैं, जिन्हें व्याकरण में 'क़दन्त' शब्द कहते हैं ; जैसे 'खाना'। जो खाया जाए, वह 'खाना'! 'खा' धातु है, 'न' कृदन्त प्रत्यय और उस सें 'आ' पुंप्रत्यय—'खाना'। 'पी' धातु से 'पीना' है ; परन्तु 'पना' दूसरी चीज है । हिन्दी में कोई 'प' धातु नहीं कि उस से 'पना' वन जाए। संस्कृत में जिसे 'प्रपानक' कहते हैं, वही हिन्दी का 'पना है। 'प्र' और 'क' अलग कर के 'पान' में अपनी पुंविभक्ति और 'पा' को 'प' कर के 'पना'। यानी 'पना' हिन्दीं का 'कुद्न्त शब्द' नहीं है। अनेक जगह संस्कृत शब्दों का विकास काम से लाया गया है ; अनेक जगह स्वतन्त्र शब्दों का निर्माण है। संस्कृत के 'श्मश्रु'

शब्द का विकास न कर के दो पृथक शब्द गढ़ लिए गए हैं— 'मूँछ' और 'दाढ़ी'। मुँह पर छाई रहती हैं; इस लिए 'मूँछ'। वे दाँतों के अपर हैं। दाढ़ों के अपर होने से—'दाढ़ी' दूसरी चीज। 'मुहँ' संज्ञा और 'छा' धातु से 'मूँछ'। 'मुहँ' को 'मूँ' और 'छा' को ह्रस्वता । यों, यह उपपद ( 'मुँह' ) के साथ 'छा े धातु का वना 'मूँछ' कुद्न्त शब्द हिन्दी का। परन्तु 'दाढ़ी' में किसी धातु का योग नहीं। 'दाढ़' से 'दाढ़ी' तद्धित-शब्द। 'छा' को हस्वता म्नीत्व देने के लिए। 'दाढ़ी' स्त्रीवर्गीय है, उस के साथ 'मूँछ' भी। दाख, खाट, सीख आदि शब्द भी द्राक्षा, खट्वा, शिक्षा के विकास अन्त्य हस्व कर के ही हैं। यह सब स्पष्टता के अर्थ। पुंचर्गीय 'अपने' (क्रमागत या संस्कृत तद्भव शन्द ) 'कंडा' 'इंडा' आदि पुंवर्गीय हैं। 'आ' इन में पुंविभक्ति है। इसी तिए स्त्री-वर्गीय तद्भवों को हस्वता और 'अपने' छद्न्त शब्द भी स्त्रीवर्ग में हस्य—चाह, चाट, आदि। 'लाख' संज्ञा 'लाक्षा' का तद्भव रूप है। 'मूँछ' को स्रीवर्गीय रूप इस लिए भी कि यह शक्ति का प्रतीक है—पुरुष का चिह्न है। 'शक्ति' स्वयं स्त्रीवर्गीय शब्द है और शक्ति-सम्पन्न प्रायः सभी शब्द हिन्दी से स्त्रीवर्गीय हैं— सरकार, अदालत, असेंवली, पुलिस, फौज, तलवार, वन्दूक, तोप आदि । शक्ति का प्रतीक 'मूँछ' भी स्त्रीवर्गीय । 'दाढ़ी' का पंवर्गीय रूप है-'दाढ़ा'।

'अदहन' जैसा कोई-कोई शब्द हिन्दी में ऐसा कृदन्त है, जिस के लिए एक पृथक शब्द-श्रेणी की कदाचित जरूरत है। 'अदहन' उस खौलते हुए जल को कहते हैं, जिस में दाल-चावल आदि पकाते हैं। यह शब्द हिन्दी का कृदन्त नहीं है। 'दह' हिन्दी में कोई धातु नहीं है; 'जल' धातु है—'कपड़ा जलता है।' 'न दहन हो, जिस के कारण, पकने वाली चीज का, वह 'अदहन'। वह पानी पकती चीज (दाल, चावल आदि) को जलने नहीं देता। जब 'अदहन' ही न रहे, सब जल जाए; तब तो वह चीज जले गी ही! सो, यह हिन्दी-प्रदेशों में चलता 'अदहन' शब्द कृदन्त-प्रेणी में है; पर 'हिन्दी-कृदन्त' नहीं। संस्कृत में 'अद्हन' शब्द देखा नहीं; इस लिए इसे 'तत्सम' या 'तद्रप' कैसे कहें! ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत जब कभी व्यवहार-भाषा हो गी, तो 'अदहन' शब्द चलता हो गा। साहित्य में ऐसे शब्द नहीं आए। परन्तु जन-भाषा ने अपनाए रखा। पाछाली में 'अदहन' शब्द खूब चलता है। संस्कृत की 'पाछाली' रीति या शैली बहुत प्रतिष्टित रही है।

हम हिन्दी के 'धातु' शब्दों की चर्चा कर रहे थे।

# १५. सब धातु स्वरान्त, कोई भी व्यंजनान्त नहीं

हिन्दी के सभी 'धातु' शब्द स्वरान्त हैं, एक भी व्यंजनान्त नहीं; ऋकारान्त भी नहीं। विसर्गान्त की तो कोई कल्पना ही नहीं। पढ़, सो, कर, खा, जा, सह आदि हिन्दी के 'धातु' शब्द हैं। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में 'धातु' एक हैं; या मिलते-जुलते। हिन्दी की सभी 'बोलियों' में तो फिर धातुओं की एक-रूपता होनी ही ठहरी। परन्तु 'खड़ी बोली' में कुछ कहीं विशेषता है।

खड़ी बोली में कियाएँ हैं :— सोता है, रोता है, लाता है, पाता है

यानी धातु-रूप हैं—सो, रो, ला, पा। इन्हीं के आगे विविध प्रत्यय या किया-विभक्तियाँ लगा कर —सोता है, सोया, सोए गा आदि रूप होते हैं। हिन्दी के कोश-प्रन्थों में धातु-निर्देश 'सोना' 'पढ़ना' जैसे भावप्रत्ययान्त शब्दों से किया गया है, जो गलती है। धातु 'सोना' नहीं; 'सो' है। 'सोनता है' कोई नहीं बोलता। पिछले दिनों मैं काशी रहा; तव 'सभा' के 'संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर' में धातु-निर्देश कहकर ठीक कराए।

खैर, हम कह रहे थे कि 'खड़ी बोली' के घातु-रूप कुछ रूपान्तर से है। कर, पढ़, लिख आदि तो सर्वत्र समान हैं, परन्तु 'सो' आदि कुछ घातुओं में अन्तर है। किया-रूप देखिए—

#### भारतीय भाषाविज्ञान

सोता है — खड़ी बोली सोवत है — व्रजभाषा सोवदा है — पंजाबी सोउत है — बुँदेलखण्डी

'सोउत है' में 'व' का 'उ' हो गया है। पाछ्राली में 'स्वावित है'। यानी 'ओ' को 'वा' हो जाता है। इसी तरह 'खड़ीवोली' में 'आता है' कियां-रूप; परन्तु:—

> आवत है ('ऐ') ब्रज आवति है — पाछाली आवति है | — अवधी आवत है | — बुंदेलखंडी आवँदा है — पंजाबी

यानी खड़ी बोली में 'सो' तथा 'आ' धातुरूप हैं और अन्यत्र 'सोव' तथा 'आव' हैं। परन्तु 'हो' सर्वत्र समान है—

> होता है—'खड़ी बोली' होत है—अन्य हिन्दी-बोलियाँ होंदा है—पंजाबी

इसी तरह 'खा' सर्वत्र समान है— खाता है — खड़ीबोली खात है — अन्यत्र खाँदा है — पंजाबी

वकारान्त रूप आगे 'भोजपुरी' आदि में बहुत काम देता है; क्यों कि वहाँ प्रत्यय काफी भिन्न हैं। आदेश-निर्देश आदि में लगने वाला 'हु' प्रत्यय बहुत व्यापक है—

लावहु, देहु, करहु, जाहु 'ह्' का लोप कर के कहीं :— लावड, देड, करड, जाड कहीं सन्धि कर के :--

लावौ, आवौ, आदि रूप ।

'व्' का लोप कर के और 'औ' का 'ओ' कर के :—

'लाओ-आओ' रूप खड़ीबोली में विकास समिकए। इसी तरह:—

करहु, करड, करी-करो आदि सें सर्वत्र 'हु' की स्पष्ट या अस्पष्ट सत्ता है। परन्तु भोजपुरी सें 'औ' या 'ओ' की जगह 'आ' चलता है—

ला न ! ( लो न !) कगजवा दा ( कागज दो ) लावा त ( लाओ तो )

'लावा' आदि किया-पद अवधी में भूतकाल प्रकट करते हैं; मोजपुरी आदि में आज्ञा-प्रार्थना आदि। यदि 'लाता है' दृष्ट 'ला' धातु ही उधर भी चलती; 'लाव' धातु-रूप न होता, तो 'लो' और 'लाओ' के स्थान पर—'ला' रूप ही बनता! 'लो' के लिए भी 'ला' और 'लाओ' के लिए भी 'ला'! तब भाषा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता! स्पष्ट प्रतिपत्ति भाषा का उद्देश्य है। 'ला' की जगह 'लाव' धातु रहने से प्रयोग ठीक:—

> 'ला' ( लो ) 'लावा' ( लाओ )

इसी तरह अन्यत्र समिमए। पंजाब में 'कह' धातु का 'कैं' जैसा रूप हो जाता है — 'कैंदा है' (कहता है)। परन्तु भूतकाल में वहाँ 'आख्या' बोलते हैं। क्या यह संस्कृत 'आ' उपसर्ग के साथ 'ख्या' धातु है ? 'आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य'— भद्रे-वियदर्शन से कह दे। यों 'आख्या' का प्रयोग 'कथ्' (कह) के अर्थ में हुआ है। क्या वहीं से भूतकाल के लिए पंजाबी ने 'आख्या' ले-बना लिया ? हो सकता है। हिन्दी ने और हिन्दी की सभी बोलियों ने संस्कृत 'या' को 'जा' बना कर धातु-रूप से ब्रहण किया है; पर भूतकाल में 'गम्' का 'ग' चलता है — 'गया' 'गयो' 'गवा' 'गैल' 'गा' आदि। संस्कृत में भी 'अस्' का

भविष्यत् काल में प्रयोग न कर के 'भू' का किया जाता है। यह भी हो सकता है कि 'मैं कहा।' का ही 'मैं ख्या' रूप हो कर 'आख्या' हो गया हो। उधर भूतकालिक 'य' प्रत्यय का लोप प्रायः नहीं होता और — 'पट्या' जैसे प्रयोग होते हैं। 'पट्या' का हिन्दी-रूप 'पढ़ा'। सो, 'कह्या' का 'ख्या' संभावित है और **उस के पहले 'आ' का आगम। परन्तु यह वात कट जाती है** कि 'कहा' से वह सब है। कारण, 'कैंदा है' के साथ ही 'आखदा है' भी चलता है — अधिक चलता है। इस लिए पंजावी की 'आख' धातु संस्कृत 'आख्या' से ही है। इसी तरह पंजाबी में 'देख' की जगह 'वेख' घातु है, जो कि संस्कृत 'वीक्ष' का विकास है। हिन्दी की 'देख' धातु उसी से प्रभावित है; यद्यपि है यह संस्कृत 'दृश्' से। यानी 'दृश्' का 'द्' 'वेख' के 'व्' की जगह रख कर हिन्दी ने अपनी देख' धातु बना ली। अन्यथा, 'परयति' से 'पश्' ले कर 'पस' धातु वनती और 'पसता है—, जैसे किया-रूप होते! हिन्दी में 'पसना' आज कल एक अलग धातुरूप है — 'फोड़ा पराता है'। 'पस' बाहरी शब्द में 'अपना' प्रत्यय 'त' लगा कर अपना किया-पदः 'आजमाता' है की तरह । सो, दर्शनार्थक 'पस' धातु न बनी ; बहुत अच्छा हुआ । 'दृश्' का विकास भी 'दृरस' होता। वह भी ठीक न रहता; क्यों कि दिखाई देने के अर्थ में 'कर्मकर्तृक' प्रयोग हिन्दी की विविध बोलियों में होता है — 'दरसत जल भीतर' — जल के भीतर दिखाई दे रहा है। 'दरसाना' का अर्थ है — दिखाना — 'छिन दरसावत' — छिन दिखाता है। इस लिए 'देख' धातु हिन्दी ने एक अलग बना ली। बहुत स्पष्ट भाषा है; सब साफ है। पूरव में 'निरख' धातु भी है; 'निरखत है'। यह है 'निरीक्ष' का विकास । 'निरीक्ष' का ही अन्य विकास 'निहार' है - 'निहारत जात'।

#### छठा अध्याय

#### भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण

पिछले अध्यायों में भाषा के उद्भव, विकास और परिष्कार आदि की चर्चा की गई और सामान्यतः भारतीय भाषाओं के कुछ भेदों का उल्लेख हुआ। 'हिन्दी-संघ' की 'खड़ी बोली' (कौरवी), राजस्थानी, पाञ्चाली, अवधी आदि की चर्चा हुई और वतलाया गया कि विविध भाषाओं का एक संघ 'हिन्दी' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस (संघ) की कोई न कोई भाषा देश भर की 'सामान्य भाषा' सदा रही है — मागधी, पाञ्चाली, व्रजभाषा, उर्दू और अब 'हिन्दी'। यह 'हिन्दी' नाम-रूप से प्रसिद्ध आज की राष्ट्रभाषा भी इसी 'भाषा-संघ' में है।

इस अध्याय में हम देश की सभी भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करें गे।

#### १. भारतीय भाषाएँ

इस महादेश में छोटी-वड़ी मिल कर कई सौ 'वोली'-भापाएँ हैं; परन्तु मूलतः उन के केवल दो वर्ग हैं। एक वर्ग में तो वे सब भाषाएँ आ जाती हैं, जिन का उद्भव और विकास यहीं हुआ। और, दूसरे वर्ग में वे भारतीय भाषाएँ हैं, जिन का उद्भव तो कदाचित् कहीं अन्यत्र हुआ; परन्तु यहाँ आ कर जो भारतीयता के रंग में ऐसी रँग गई कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये कहीं वाहर की भाषाएँ हैं। यहाँ तक कि इन के मूल स्रोत का पता लगाना — निश्चित रूप से पता लगाना — संभव ही नहीं है। प्रथम वर्ग की भाषाओं में शतशः अवान्तर भेद हैं; परन्तु वे सब दो भागों में समा जाती हैं — १—नागरिक भाषाएँ और २—वन्य भाषाएँ। दूसरे वर्ग में चार भाषाएँ हैं — १—तिमल, २—तेलगु, ३—कन्नड़, ४—मल-यालम। ये चारो भाषाएँ दक्षिण भारत के चार राज्यों की हैं। इस प्रकार सब भाषाएँ तीन भागों में विभक्त हो गईं — १—भारतीय 'मूल भाषा' से विकसित वर्तमान भाषाएँ, हिन्दी, गुजराती, मराठी, वँगला, सिन्धी आदि २—भारतीय वन्य भाषाएँ, 'मुंडा' आदि। ३—बाहर से आ कर भारतीयता-प्राप्त तिमल आदि दक्षिण की चार भाषाएँ।

भारतीय 'मृल भाषा' से जिन भाषाओं का विकास हुआ है, उन में कुछ साहित्य-समृद्ध हैं और बहुत-सी केवल बोल-चाल तक ही सीमित हैं। इन में भी बहुत भेद हैं। वैदिक काल में, या उस से भी पहले, 'सृल भाषा' का बहुत प्रसार हो चुका था और प्रदेश-भेद से उस के अनेक रूपान्तर हो गए थे। उन प्रादेशिक भाषाओं में से ही कहीं कोई 'साहित्यिक भाषा' भी वनी। किसी प्रदेश में कुछ मंत्रों की रचना हुई, किसी में कुछ की। इन मंत्रों का संप्रह ('संहिता') ध्यान से पढ़ने पर सूचम भाषा-भेद का पता लग सकता है। वे भाषा-भेद कुछ उसी तरह मिलते-जुलते रहे हों गे, जैसे कि हिन्दी के अवधी, खड़ी बोली, पाञ्चाली, बैसवाड़ी, राजस्थानी और व्रजभाषा आदि वर्तमान भेद। सब सब की समझ में आ जाते हैं, ये अवान्तर-भेद। 'मूल भाषा' के वे सब अवान्तर भेद ही आज की प्रादेशिक भाषाओं के उद्गम-स्रोत हैं। किसी का विकास किसी से और किसी का किसी से। परन्तु मूल सब का एक है और इसी लिए आज भी ये सब भारतीय प्रादेशिक भाषाएँ एक दूसरी के इतने समीप हैं। इन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन बड़ा मनोरंजक है। यह भी देखा जाता है कि किसी एक ही भाषा में वैदिक युग की भाषा के विभिन्न रूपों का विभिन्न अर्थों में शब्द-विकास हुआ है। उस समय 'स्तम्भः' और 'स्कम्भः' ये दोनो शब्द कदाचित् प्रचलित

हों गे; एक ही शब्द के दो प्रादेशिक भेद । ऋग्वेद में 'स्कम्भ' भी मिलता है। परन्तु इस से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 'स्तम्भ' तव न था और 'स्कम्भ' का ही रूप आगे 'स्तम्भ' हो गया। उलटे यह भी कहा जा सकता है कि 'स्तम्भ' का ही उस समय साहित्यिक प्रयोग 'स्कम्भ' के रूप में हुआ हो गा। परन्तु इस मत की काट यह है कि हिन्दी में 'खंभा' शब्द चलता है, जो 'स्कम्भ' का ही विकास है। यदि 'स्कम्भ' शब्द साहित्य-गृहीत रूप 'स्तम्भ' का ही रूपान्तर होता, तो हिन्दी में 'खंभा' शब्द कहाँ से आ जाता ? साधारण जनता की भाषा में 'खंभा' है, जो साधारण जनभाषा से ही आ सकता है। तो, फिर क्या 'स्कम्भ' शब्द का ही विकास आगे की संस्कृत में 'स्तम्भ' हो गया ? यह भी नहीं जान पड़ता; क्यों कि हिन्दी की 'थाँभना' ( > 'थामना') क्रिया में 'स्तम्भ' की विद्यमानता है। 'साहित्यिक भाषा' की 'स्तम्भ' घातु से हिन्दी घातु 'थाँभ' का उद्भव संभव नहीं। 'खंभा' संज्ञा और 'थाँभ' घातु देखने से स्पष्ट है कि 'मूल भाषा' के प्रादेशिक रूपों में 'स्कम्भ' तथा 'स्तम्भ' दोनो ही शब्द प्रचलित थे और दोनो धातु-रूप से भी गृहीत थे। आगे चल कर जनभाषा में शब्द-व्यवस्था हुई और संज्ञा 'स्कम्भ' से तथा धातु 'स्तम्भ' से विकसित हुई । मूलतः ये दोनो शब्द एक-रूप रहे हों गे ; परन्तु यह निश्चय करना सरल नहीं कि इन में से कौन पहले का है और कौन उस का विकास ।

हिन्दी की व्रजमापा आदि वोलियों में 'मैं' के अर्थ में 'हूँ' तथा 'हों' शब्द चलते हैं — 'हों जमुना जल भरन जाति ही'। 'ही'-'थी'। 'हूँ तौ मानूँ गो नायँ'। 'हूँ' यहाँ 'मैं' के अर्थ में हैं। 'नायँ'-नाहिं'। ह का लोप और 'हूँ' को 'यँ'। ये 'हूँ' तथा 'हों' अव्यय हैं। इन के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में 'अहम्' के अर्थ में 'अस्मि' अव्यय चलता है — 'त्वामिस्म विचम' — मैं तुम से कहता हूँ। 'अस्मि' यहाँ 'अहम्'

के अर्थ में है -अव्यय है। व्रजमापा का 'हूँ' > 'हौं' इसी 'अस्मि' का' का विकास है; या उसी ढरें पर एक स्वतन्त्र शब्द-प्रयोग; यह निर्णय करना कठिन है। 'अस्मि' से स्वारस्यपूर्वक 'हीं'>'हैं' अव्यय बन सकते थे; 'हूँ' और 'हौं' वैसे नहीं हैं। स्वर का भी परिवर्तन हो जाता है और यहाँ भी 'ई' का 'ऊ' रूप में विकास मान लें, तब सही; और फिर 'ऊ' को तो 'औ' होता ही रहता है। परन्तु यों शब्द-विकास न मान कर कोई कहे कि 'अस्मि' को देख कर व्रजमापा में या इस के मूल रूप में 'हूँ' 'हौं' की स्वतन्त्र कल्पना हुई, तो भी ठीक । 'अस्मि' सत्तार्थक क्रिया है; उत्तमपुरुष, एकवचन की। इस का कर्ता 'अहम्' ही हो सकता है, दूसरा तहीं। इस अविच्छेच सम्बन्ध के कारण 'अहम्' की जगह भी 'अस्मि' बोलने लगे हों गे और फिर आगे उस की गिनती एक स्वतन्त्र अव्यय के रूप में होने लगी हो गी। साधारण जनभाषा में भी वैसा प्रयोग होता हो गा। तभी आगे, उसी तरह 'हूँ' और 'हौं' शब्द चले। अनुकरण पर भी हिन्दी ने अपने स्वतन्त्र शब्द गढ़ें हैं। 'उन्मूलन' को देख कर 'उजड़ना' स्वतन्त्र शब्द। 'उत्' की जगह अपना 'उ' उपसर्ग और 'मूल' की जगह 'जड़'। इसी तरह किसी शब्द का प्रयोग-विशेष देख कर अपना वैसा प्रयोग संभव है। यानी 'अस्मि' संस्कृत-प्रचलित अव्यय का विकास 'हूँ'-'हौं' नहीं, स्वतन्त्र प्रयोग हैं । अस्>स>'ह' घातु बनी, जिस से 'है' 'हूँ' आदि किया रूप । इसी 'हूँ' का उस तरह अव्यय-रूप से प्रयोग और उसी का विकास 'हौं'। यों एक ही शब्द के दो भेद हो गए। 'हूँ' तथा 'हौं' उत्तम पुरुष, एकवचन (क्रिया-शब्द ) और 'हों जाति ही' आदि में ये 'कियाप्रतिरूक 'अञ्यय्'।

परन्तु हिन्दी की अन्य बोलियों में ये 'हूँ'-'हों' अव्यय नहीं हैं — न खड़ी बोली में, न पाछाली में, न अवधी या भोजपुरी में ही | इस से स्पष्ट है कि 'अस्मि' का अव्यय-रूप से प्रयोग उस भाषा-विशेष में हुआ हो गा, जो वर्तमान व्रज में प्रचलित हो गा | इस तरह की बहुत सी वातें प्रादेशिक भेद प्रकट करती हैं; परन्तु मुख्य भेद है प्रत्यय-निभक्तियों का ।

## २. वैदिक युग की भाषाएँ

वैदिक युग की लोकभाषाओं की कल्पना हम वेद-भाषा से या 'आवेस्तिक' भाषा से बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरानी भाषाओं का रूप सममने के लिए प्राप्त तत्कालीन साहित्य ही एक मात्र आधार हो सकता है। कहीं शिलालेख आदि मिल जाने से भी सुविधा होती है ; परन्तु ऐसे शिलालेखों की भाषा भी साहित्यिक ही होती है। युग-युगान्तर तक चलते रहने की इच्छा से जो कुछ कहीं लिखा जाए गा, वह परिष्कृत (अपने समय की साहित्यिक भाषा) में ही संभव है। अशोक के शिलालेख भी अपने समय की साहित्यिक भाषा में ही हैं, जो निश्चय हीं जनभाषा से वहुत दूर हटी नहीं हो सकती। यानी अपने समय की जनभाषा ( प्रकृतभाषा ) का वह साहित्यिक रूप है और उस से सरलता-पूर्वक हम उस के प्रकृत रूप का आभास पा सकते हैं। 'णाङ-णाङ' प्राकृत ( उस समय की कृत्रिम साहित्यिक प्राकृत ) से भी हम जनभाषा का अन्दाजा लगा सकते हैं। इस के विकार (णकारबहुलता तथा व्यंजन वर्णी का लोपातिशय) हटा दें, तो यही अपने समय की तात्त्विक साहित्यिक भाषा वन जाए गीं और फिर उससे हम उस समय की जनभाषा सरलता से समम सकते हैं।

इसीं तरह वैदिक युग की 'जनभाषा' के अतिशय निकट 'वैदिक भाषा' है। उस युग की जनभाषा में और वेदभाषा में उतना ही अन्तर हो सकता है, जितना बज की बोली में और साहित्यिक बजभाषा में; अवध की जनभाषा में और 'रामचिरत मानस' कीं साहित्यिक अवधी में; मेरठ डिबीजन की लोकभाषा 'कौरवी' में और उस के साहित्यिक रूप (हिन्दी) में।

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में एक पूरा 'सूक्त' (प्रकरण या परिच्छेद ) भाषा-संवधी ही है। भाषा पर ही उस में विचार

प्रकट किए गए हैं। उसी सूक्त के एक मंत्र में साहित्यिक भाषा का स्वरूप वतलाया गया है। कहा गया है कि कोई भाषा जब विकसित हो कर परिपक हो जाती है, तब उस में स्थायी साहित्य की रचना होती है और साहित्यिक जन उस भाषा की राव्दराशि छान कर अपने काम लायक सार-शब्द प्रहण कर लेता है; शेष दूर रखता है। ऐसी परिष्कृत भाषा में ही साहित्य-श्री अधिष्ठित हो सकती है और उसे दूसरे साहित्यिक ही ठीक-ठीक समम सकते हैं। सहृदय जन ही वैसा साहित्य हृदयङ्गम कर सकते हैं। साधारण जन वैसा साहित्य नहीं समझ सकते; क्योंकि एक तो वह सुसंस्कृत भाषा और फिर उस में वैसे ही सुसंस्कृत भाव और विचार। वह मंत्र ही लीजिए:—

सक्तुमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लद्दमीर्निहिताधिवाचि ।

— सधारण जन जैसे चालनी से सत्तुओं को छान कर साफ करते हैं और चोकर फेंक कर सार काम में लाते हैं; उसी तरह विद्वान साहित्यकार अपने मनन-विवेक के द्वारा भाषा को परिष्ठत कर के अपने काम में लाते हैं। अर्थात् असार और भोंड़े शब्द वे छोड़ देते हैं, सुश्लिष्ट-गंभीर शब्द प्रहण कर लेते हैं। वे फिर ऐसी वाणी में जो कुछ देते हैं, उसे उन के समान ही जन समम कर प्रहण करते हैं; क्योंकि उन की उस वाणी में बहुत ऊँचे दर्ज की साहित्य – श्री (लद्मी) निहित रहती है।

बहुत अच्छी तरह जनभाषा और उसी के साहित्यिक रूप को सममाया गया है। कोई-कोई इस मंत्र में आए 'तितउ' को 'अनार्य भाषा' से आया हुआ शब्द कहते हैं; क्योंकि इस की बनावट संस्कृत से मेल नहीं खाती। संस्कृत में दो स्वर आनन्तर्थ्य से एक जगह नहीं रह सकते; हों भी, तो सिन्ध हो कर एक हो जाएँ गे। परन्तु 'तितउ' में दो स्वर अलग-अलग हैं—दूसरे वर्ण 'त' में अन्त्य 'अ' और उस के आगे 'उ' साथ-

साथ आनन्तर्थ्य से हैं। बीच में कोई व्यंजन नहीं है। संस्कृत में ऐसे शब्द नहीं मिलते। इस लिए यह किसी अनार्य-भापा का शब्द है; यह विचार प्रकट किया गया है।

हमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं; साहित्य में परकीय भाषा का भी कहीं कोई शब्द आ ही जाता है। परन्तु शब्द की वनावट मात्र से वैसी कल्पना जोरदार नहीं; सवल नहीं कही जा सकती। सन्धि के जो नियम आगे चल कर संस्कृत में वने, उस आद्य संस्कृत (वेद-भाषा ) सें वैसे नहीं हैं। वेद-भाषा में सन्धि अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। आज भी हम देखते हैं कि हिन्दी की वोलियों में 'करहु' 'करड' 'करी' और 'करी' ये चार रूप एक ही शब्द के चल रहे हैं। अवधी-साहित्य में तो पहले तीनो ही रूप देखे जाते हैं। 'हु' विभक्ति के साथ 'करहु' रूप 'मानस' में वार-वार प्रयुक्त हुआ है। 'ह्' का लोप कर के 'करड' भी है और अ+ड='ओ' सन्धि कर के 'करों' भी। राष्ट्रभाषा में 'ओ' सन्धि 'करो'। राष्ट्रभाषा में सन्धि अनिवार्य हे—'करो'। यहाँ 'करउ' जैसे प्रयोग नहीं होते। यहाँ पहले के वे तीनो रूप नहीं चलते और वहाँ यह चौथा नहीं चलता; यद्यपि हैं सब एक ही शब्द के रूपान्तर। इसी तरह वैदिक युग की जनभाषाओं में चलन संभव है। सन्धि आदि के अनिवार्य नियम वेद-भाषा में नहीं हैं। हो सकता है कि 'तितउ:' का मूल रूप 'तितुः' जैसा भी कुछ चलता हो और उसी का रूपान्तर 'तितडः' भी जन-प्रचितत हो। सत्तुओं का उदाहरण है, जिस के मेल में प्राम्य शब्द 'तितड' ले लिया गया हो गा। छन्द बनाने के लिए भी रूपान्तर का श्रहण संभव है। पूरवी वेशितयों में आज भी ('वचा' के प्रादेशिक रूप) 'वच्चू' और 'वचऊ' होनो चलते हैं और 'लल्ख्' के साथ 'ललक' भी। इसी तरह चाचा, चच्चू, चचऊ आदि सहस्रशः शब्द रूप-भेद से चलते हैं। वैदिक युग की जनभाषा में भी यही स्थिति हो गी। इस लिए किसी अनार्य-भाषा से 'तितज' शब्द केवल बनावट के आधार पर ही वतलाना वैसा साधार नहीं है।

हम मान भी लें कि 'तितड' जैसे शब्द अनार्य-भाषा के हैं, तो भी यह विचार करना हो गा कि 'अनार्य' से क्या अभिप्राय है। वैदिक युग में 'आर्य' तथा 'अनार्य' शब्द उसी अर्थ में चलते थे, जिस में आज 'सभ्य' तथा 'असभ्य' राव्द ; या 'विकसित' और 'अविकसित' शब्द चलते हैं । देश के कुछ भागों में मानव का विकास पर्याप्त हो चुका था और कुछ भाग अविकसित थे, साधारण। इन के अतिरिक्त कुछ वन्य जन भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे; दूरवर्ती वनों में। इन बन्य जनों की भी अपनी भाषा थी। परन्तु भाषा का विकास बुद्धि के साथ होता है। फलतः नागरिक जनों की भाषा का जैसा विकास हुआ, उस की तुलना में वन्य जनों की भाषा कुछ भी न थी! साधारण काम चल जाता था। अधिक के लिए आवश्यकता ही न थी। ये वन्य लोग नगरों में आ कर छूट-मार भी मचाते थे। इसी लिए उन्हें 'दस्यु' भी कहा गया है — 'लुटेरा'। जो वन्य जन नागरिकों के संपर्क में आ जाते थे; धीरे-धीरे बदल जाते थे। पहले वन से नगर में आने पर छोटे-मोटे काम पर लगाए जाते थे -- 'दास' - रूप में । इन के बच्चे कुछ और अधिक नागरिक बन जाते थे और तब अच्छा काम मिल जाता था। कई वनेचर-पुत्र तो (आर्य ऋषियों के सम्पर्क से) बहुत बड़े ऋषि और महान् साहित्यकार हो गए हैं। महर्षि वाल्मीकि कभी वैसे ही 'लुटेरा' थे। कई 'अर्दली' लोगों के लड़के पढ़-लिख कर 'बावू<sup>5</sup> बन गए और इन वाबुओं के लड़के आज बड़े-बड़े अधिकारी हैं। यों कई पुश्तों में वे वन्यता (अनार्यता या दस्युता ) छोड़ 'आर्य' या 'नागरिक' बन जाते थे। ऐसे ही, समीप में आए हुए वन्य (अनार्य) जनों की भाषा का कोई शब्द ऊँचे दुर्जे की आर्य-भाषा में भी आ जाए, तो स्वाभाविक ही है। 'जर्फरी' 'तुर्फरी' जैसे शब्द ऐसे ही हैं, जो कहीं वेद-भाषा सें मिल जाते हैं। आज भी भारतीय भाषाओं में 'मुंडा' आदि वन्य भाषाओं का एक पृथक् वर्ग है। वन्य जन नगर में आ कर दस्यु-जीवन छोड़ कर साधारण नौकर-चाकर ('दास') वन जाते थे। मालिक की भाषा कभी 'दास' की भाषा से भी प्रभावित हो, तो अचरज नहीं। कंजरों की भाषा में 'जर्फर' जैसी ध्विन सुनाई देती है।

हम कह रहे थे कि सुदूरपूर्व काल की भाषा या सुदूरवर्ती देशान्तर की जनभाषा का पता हमें उस के साहित्यिक रूप से बहुत कुछ चलता है। बैदिक युग की जनभाषा का रूप हम वैदिक भाषा से ही जान सकते हैं और इंगलैंड की साधारण जनभाषा का रूप हम ( भारत में बैठे हुए ) उस के प्रचलित साहित्य से समभ लेते हैं। साहित्य से भाषा का पूरा पता मिल जाता है। जिन अविकसित भाषाओं में साहित्य का पूरा अभाव है, उन का ज्ञान तब तक संभव नहीं, जब तक उन के चेत्रों में जा कर कुछ दिन बसा न जाए। उस तरह उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर के कोई अध्यवसायी उन का परिचय हमें कुछ शब्दों या वाक्यों के द्वारा दे, तो सफलता न मिले गी। हम उन भाषाओं से परिचित न हो सकें गे। हिन्दी में भाषाविज्ञान-संबन्धी जो प्रन्थ निकले हैं, उन में ऐसी शतशः अपरिचित भाषाओं के नाम गिनाए गए हैं, उन के बारे में कुछ कहा गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं; परन्तु इस से पाठक को जानकारी क्या होती है ? पाठक ही नहीं, इन हिन्दी-प्रत्थों के लेखक भी उन भाषाओं के बारे में वैसे ही कोरे हैं! दूसरे की कही हुई बात तोते की तरह दुहरा देने से ज्ञान थोड़े ही होता है! छात्र भी तोता-रटन्त कर के 'पास' हो जाते हैं और यों यह एक परम्परा चल रही है! हम वैसे परिचय का खण्डन नहीं कर रहे हैं; कहना केवलं इतना है कि साहित्य के द्वारा ही कोई किसी अन्य साषा से परिचित हो सकता है।

अपर हम ने जो कुछ कहा, उस से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान भारतीय भाषाओं के मुख्यतः तीन वर्ग हैं — १—भारतीय मूल भाषा से विकसित नागरिक भाषाएँ २—बाहर से आ कर भारतीयता श्रहण कर लेने वाली नागरिक भाषाएँ ३—वन्य भाषाएँ। इन्हें हम आगे 'श्रथम' 'द्वितीय' तथा 'तृतीय' वर्ग कहें गे और प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त परिचय दें गे।

'उर्दू' की विचित्र स्थिति है! यह उपजी तो इसी देश में हैं ; दिल्ली में ; और इस के अंग-प्रत्यंग इसी भूमि के हैं ; पूरा ढाँचा भारत का है ; परन्तु आत्मा इस की विदेशी है! इस की लिपि (यानी परिधान) विदेशी है — 'फारसी'। इस में अरबी-फारसी आदि विदेशी शब्दों की अनावश्यक भरमार है और भाव-भंगी भी विदेशी है; परन्तु फिर भी यह भाषा है इसी देश की। इस ने रँग-ढँग विदेशी प्रहण कर लिया है! दक्षिण की द्रविड़ आषाएँ दूसरी तरह की हैं। इन के मूल स्नेत का तो पता ठीक-ठीक नहीं; परन्तु सहस्रों वर्षों से इन की राष्ट्रीयता भारतीय है। भारतीय संस्कृति इन भाषाओं में भरी हुई है और संस्कृत भाषा से ये सराबोर हैं। इतनी संस्कृतमयता है कि यदि संस्कृत शब्द हटा दें, तो वहाँ काम ही नहीं चल सकता। ये निर्विवाद हप से ऊँचे दर्जे की 'भारतीय भाषाएँ' हैं।

## ३. प्रमुख तीन वर्ग

जैसा कि पीछे कहा गया है, भारतवर्ष की सब भाषाओं को मुख्य तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग उन भारतीय भाषाओं का है, जो कि मूल आर्य-भाषा से विकसित हो कर वर्तमान रूप में सामने हैं। दूसरा वर्ग उन भारतीय भाषाओं का है, जिन का मूल यहाँ की आद्य आर्य-भाषा नहीं हैं, जो बाहर कहीं से आई हैं और आ कर यहाँ की प्रकृति जिन्हों ने प्रहण कर ली है। तीसरा वर्ग उन भाषाओं का है, जिन का पूर्ण विकास नहीं हो पाया; परन्तु जिन का स्रोत बाहरी नहीं है। इस अध्याय में इन तीनो वर्गों का पृथक-पृथक परिचय दिया जाए गा।

हमारे पुरखे बहुत पहले ही देश भर में वसे-फैले थे और उन की अपनी 'मूल-भाषा' ने स्थान-भेद से अनेकों रूप ग्रहण कर लिए थे। उन में से कई भाषाओं को साहित्यिक रूप भी मिला—उन में वेदों की रचना हुई। विभिन्न ऋषियों की भाषा में अन्तर स्वाभाविक है; यद्यपि मूलतः वे सब एक ही भाषा के थे। जायसी की अवधी में और तुलसी की अवधी में अन्तर है; यद्यपि दोनो की प्रकृति एक है। तुलसीदास उत्तर प्रदेश के वाँदा जिले के थे; फलतः इन की भाषा पश्चिमी अवधी है, जिसे हम 'पूर्वी पाञ्चाली' भी कह सकते हैं। जायसी (श्री मिलक मुहम्मद जायसी ) पूरवी अंचल के थे ; इस लिए उन की ('पद्मावत' की ) भाषा 'पूरबी अवधी' है । कुछ भेद साहित्यिक के संस्कारों का भी होता है। जायसी और तुलसी के संस्कारों में भेद है। इसी तरह शैली आदि कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन के कारण कोई एक ही भाषा कुछ भिन्न रूप से साहित्य में दिखाई देती है। साधारण जनभाषा से साहित्यिक भाषा में थे.ड़ा-बहुत अन्तर होता ही है; यह पहले कहा गया है। यहाँ यह कहना है कि लेखक-भेद से भी साहित्यिक भाषा में भेद पड़ जाता है। वेद-मंत्र विभिन्न ऋषियों के हैं। वे सब ऋषि एक ही जगह के हों गे ; ऐसा नहीं कहा जा सकता । सभी प्रतिभाशाली एक ही जगह पैदा हो जाएँ, अन्यत्र उजाड़ ही रहे; यह कोई वात नहीं। 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में जो विचार-विश्लेषण पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द ओका ने किया, उस से हिन्दी-जगत् का मुख उज्ज्वल हुआ है और सिर ऊँचा हुआ है। ओभा जी ने अपना प्रनथ—लोगों के वहुत प्रेरणा करने पर भी—अंग्रेजी में नहीं लिखा; हिन्दी में लिखा और उन के इस एक ही प्रन्थ को पढ़ने के लिए कितने ही अंग्रेज और जर्मन विद्वानों को हिन्दी सीखनी पड़ी! ये ओभा जी राजस्थान के थे, जिन के पुरखे कभी गुजरात से आए थे। छन्दशास्त्र में हिन्दी को सब से अधिक समृद्ध करने वाले बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'मानु' मध्यप्रदेश के थे। हिन्दी के परमाचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के थे। इन सब की हिन्दी में अन्तर संभव है; परन्तु है वह हिन्दी ही — सुसंस्कृत हिन्दी। इसी तरह वैदिक ऋषियों की भाषा में अन्तर हो सकता है। परन्तु इतना निश्चय है कि इतने चड़े देश में फैले हुए हमारे पुरखों ने अपनी एक साहित्यिक भाषा बना ली थी, जो सम्पूर्ण राष्ट्र में गृहीत थी। प्रदेश-भेद से अपनी-अपनी भाषा कुछ अलग भी हो गी; यद्यपि बहुत भेद न पड़ा हो गा। उस समय की उस साहित्यिक भाषा का नाम आगे चल कर 'संस्कृत' पड़ा; क्योंकि वह संस्कृत जनों के द्यारा साहित्य में प्रयुक्त होती थी। साधारण जनभाषा अपने साधारण प्रवाह में चलती है। जनभाषा में परिवर्तन होता गया और होते-होते आज वे हमारी आधुनिक भाषाओं के रूप में उपलब्ध हैं। आज की भारतीय भाषाओं में बहुत-सी ऐसी हैं, जिन में साहित्य है और बहुत-सी केवल बोल-चाल के काम आती हैं।

इस वर्ग की भाषाओं की (चार दिशाओं की) चार मुख्य धाराएँ हैं; जिन के अवान्तर भेद भी हैं। पाँचवाँ भेद मध्यवर्ती भाषाओं का है। छठा भेद हिमालय की (पहाड़ी) भाषाओं का है।

#### ४. भारतीय भाषाओं की देहली

यदि हम अपनी केन्द्रीय राजधानी देहली को भारतीय भाषाओं की 'देहली' सान कर चलें, तो वे भेद बहुत साफ सामने आ जाएँ गे। देहली (दिल्ली) वस्तुतः भारतीय भाषाओं की 'देहली' है। इस के इधर राष्ट्रभाषा का उद्गम चेत्र कुरुजनपद (भेरठी चेत्र) है और उधर राजस्थानी का चेत्र 'राजस्थान'। एक ओर 'बाँगक' और पंजाबी भाषाएँ हैं, तो दूसरी ओर त्रजभाषा और पाञ्चाली। देहली स्वयं राष्ट्रभाषा हिन्दी का केन्द्र है; परन्तु उस पर राजस्थानी, पंजाबी,

व्रजभाषा आदि का भी प्रभाव है। हम देहली को केन्द्र मान कर भाषाओं के 'प्राच्य' आदि सेद बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) की प्रकृति ('खड़ी बोली' या 'कौरवी') दिल्ली-मेरठ की बोली है, जिस में 'आ' पुंप्रत्यय की प्रधानता है। यह 'आ' प्रत्यय की घारा उत्तरी पट्टी के रूप में ठेठ पंजाब तक चली जाती है। 'आ' पुंप्रत्यय सर्वत्र समान है:—

लड़का जाता है (राष्ट्रभाषा की प्रकृति, मेरठी) लड़का जाता है (मेरठी का साहित्यिक रूप 'हिन्दी') मुंडा जाँदा है (पंजावी)

+ + +

लड़की जात्ती है (मेरठी)

लड़की जाती है (हिन्दी)

कुड़ी जाँदी है ( पंजावी )

'आ' की जगह 'ई' स्त्री-रूप सर्वत्र है। बहुवचन में 'आ' को 'ए' सर्वत्र :—

लड़के जाते हैं (मेरठी)

लड़के जाते हैं (हिन्दी)

मुंडे जाँ <u>दे</u>हन (पंजाबी)

विभक्ति सामने आने पर एकवचन में भी 'आ' को 'ए' :--

लड़के का सिर (सेरठी)

लड़के का सिर (हिन्दी)

मुंडे दा सिर (पंजाबी)

यानी 'आ' पुंत्रत्यय की स्थिति तथा उसके प्रयोग-भेद से रूपान्तर सर्वत्र समान हैं। पंजाबी में सम्बन्ध-प्रत्यय 'द' है, जब कि हिन्दी में 'क'। परन्तु 'आ' संज्ञा-विभक्ति उभयत्र समान हैं; ठीक उसी तरह, जैसे राजस्थानी, गुजराती, कच्छी तथा सिन्धी आदि पश्चिमी भाषाओं में 'ओ' विभक्ति समान है; यद्यपि संबन्ध-प्रत्यय 'क' 'र' 'न' 'ज' आदि भिन्न हैं—

राम को छोरो आयो (राजस्थानी, जयपुरी) राम रो छोरो आयो (राजस्थानी, जोधपुरी) राम नो छोकरो आयो (गुजराती, काठियावाड़ी) राम जो छोकरो आयो (सिन्धी)

केवल संवन्ध-प्रत्यय भिन्न हैं — क, र, न, ज । शेप सव समान हैं । बहुवचन और खी-वर्गीय रूप भी समान हैं । यही स्थिति हिन्दी तथा पंजावी की है ।

पूर्वी ( वँगला, उड़िया आदि ) भाषाओं में न 'आ' के प्रति निष्टा है, न 'ओ' के प्रति ही। यह एक अलग धारा है। मध्यवर्ती (पूर्वाभिमुखी) पाछाली, अवधी आदि भी 'आ'-'ओ' से वँधी नहीं हैं; यद्यपि कहीं आभास है। व्रजभापा में 'ओ'-प्रत्यय है; परन्तु इस पर 'सड़ी वोली' का भी प्रभाव है। त्रजभापा से आगे पूरव में 'पाञ्चाली' का चेत्र आ जाता है, जहाँ न 'आ' की वैसी प्रतिष्टा है, न 'ओ' की ही; यद्यपि थोड़ा-बहुत आभास इन दोनो का है। जैसे त्रजभापा 'ओ' प्रधान हैं ; परन्तु 'खड़ी बोली' से प्रभावित हैं ; डसी तरह 'पाञ्चाली' पूरवी ('अवधी' आदि ) भाषाओं की श्रेणी में है ; यद्यपि पड़ोस की ब्रजमाषा से प्रभावित है। आगे 'अवधी' भी अपने पड़ोस की 'भोजपुरी' से प्रभावित है और 'भोजपुरी' 'मगही' तथा 'मैथिली' (विहारी भाषाएँ) अपने पड़ोस की 'वँगला' से प्रभावित हैं। पाञ्चाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि मध्य की पूर्वाभिमुखी भाषाएँ हैं, जहाँ 'आ' तथा 'ओ' पुंत्रत्यय क्रमशः छीजते गए हैं ; क्योंकि इन भाषाओं की प्रवृत्ति कृदन्त-प्रियता को छोड़ती हुई तिङन्त-प्रियता प्रकट करती गई है। कुदन्त किया में ही संज्ञा-विभक्ति लगती है और पुंसी-भेद होते हैं -

वालकः गतः, वालिका गता 'गतः' और 'गता' कृदन्त क्रियाएँ हैं और इसी लिए उन में संज्ञा-विभक्ति लगी है — पुं क्षी-भेद है — 'गतः' 'गता'। 'वालकः' के अनुसार 'गतः' और 'वालिका' के अनुसार 'गता'। 'कृद्भिहितो भावः सत्त्ववद्भवति' — कृदन्त किया के रूप 'सत्त्व' या 'द्रव्य' की तरह होते हैं; यानी उन में पुं-स्त्री-भेद होता है। उदीच्य, यानी उत्तरी और पश्चिमी धाराएँ कृदन्त-प्रधान हैं और पूर्वी तिङन्त-प्रधान, जहाँ किया में पुं-स्त्री-भेद नहीं होता। बँगला, उड़िया, असमिया आदि भाषाएँ पूर्वी हैं, जहाँ तिङन्त-प्रवृत्ति है; यानी किया में पुं-स्त्री-भेद नहीं होता। संस्कृत में दोनो तरह के प्रयोग होते हैं।—

बालकः गतः — बालिका गता ( कुद्न्त )

वालकः अगच्छत् — वालिका अगच्छत् (तिङन्त)

तिङन्त में उभयत्र 'अगच्छत्' है। इस प्रवृत्ति को पूर्वी (बँगला आदि) भाषाओं ने अपनाया है और 'गतः' 'गता' की कृदन्त-पद्धित को उत्तरी (हिन्दी, मेरठी तथा पंजाबी आदि) भाषाओं ने तथा पिरचमी (राजस्थानी) आदि ने अपनाया है। अन्तर यह कि एक धारा ने विसर्गों का 'आ' रूप अपनाया और दूसरी ने 'ओ' रूप।

पूर्वी (बँगला आदि) भाषाएँ तिङन्त-प्रवृत्ति की हैं; किया में पुंस्ती-भेद नहीं करतीं। फलतः वहाँ विशेषण आदि भी उसी प्रवृत्ति के हैं। उन में भी पुंस्ती-भेद नहीं होता।

बीच की पाछ्वाली, अवधी, भोजपुरी आदि में उभयथा प्रवृत्ति है; यद्यपि पूर्व की ओर चलते-चलते तिङन्त-प्रवृत्ति बढ़ती ही गई है। दूसरी तरह से कहें, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ो, तो कृदन्त-प्रवृत्ति बढ़ती गई है और दिल्ली (देहली) ने तो सर्वथा रूप-भेद सब का कर दिया है। वह भाषाओं की देहली है। उधर पावँ रखो, तो राजस्थानी, और इधर रखो तो हिन्दी की प्रकृति मेरठी (खड़ी बोली)। 'उत्तर रेलवे' पर उत्तर की पटरी पकड़ो, तो पंजाबी आ जाती है और 'पूर्वोत्तर रेलवे' के फरुखाबाद से उधर पाछाली है। इधर हरदोई, सीतापुर,

शाहजहाँपुर आदि भी पाछाली-चेत्र हैं; भले ही अजभापा की छाया हो। कानपुर की पाछाली पर अवधी की छाया है। पाछाली ब्रज को भी प्रभावित भी करती है और उधर अवधी को भी।

पूर्व, पश्चिम और उत्तर की धाराएँ स्पष्ट हैं। उत्तर-पश्चिम की (उदीच्य) धारा कृदन्त-प्रधान है—उत्तर 'आ' संज्ञा-विभक्ति और पश्चिम 'ओ' संज्ञा-विभक्ति से परस्पर भिन्न हैं। फिर उत्तरी तथा पश्चिमी धाराएँ अनेक ह्यों में भिन्न हैं; अपनी ('ओ' तथा 'आ') विभक्तियाँ न छोड़ते हुए। ये 'ओ' तथा 'आ' विभक्तियाँ ही धारा बनाती हैं। पूर्वीभमुखी मध्यवर्ती धारा में पाञ्चाली, अवधी आदि अपनी अलग स्थिति रखती हैं। पूर्वी धारा में वँगला, उड़िया, असमिया मुख्य भापाएँ हैं—तिङन्त-प्रधान। दक्षिण की मराठी भापा अपनी सर्वथा भिन्न प्रवृत्ति रखती है। वह पड़ोस की गुजराती पर न वैसा प्रभाव डालती है; न उस से प्रभावित ही होती है। मराठी को न कृदन्त-प्रधान कह सकते हैं, न तिङन्त-प्रधान ही। दोनो तरह के हप हैं और कहीं-कहीं कृदन्त प्रत्यय का भी मराठी ने तिङन्तीकरण कर लिया है। 'त' प्रत्यय कृदन्त हैं—

जाता है — जाते हैं, जाती है (हिन्दी) जात है — जात हैं, <u>जाति</u> है (ब्रज्ञभाषा आदि)

'जात है' — 'जाति है' में पुं-ह्यी-भेद स्पष्ट है, क़दन्त की चीज है! अजभापा—पाद्धाली आदि में संज्ञा-विभक्ति 'त' में नहीं लगती; पर स्त्रीवर्गीय रूप के कारण क़दन्तता स्पष्ट है। परन्तु मराठी में 'त' प्रत्यय पुंस्त्री-भेद नहीं करता और 'आहे' (है) तथा 'आहेत' (हें) के साथ मिल जाता है, तिङन्त-भाव प्रहण कर लेता है :—

> मुलगा <u>जात आहे,</u> मुलगे <u>जात आहे</u>त ( लड़का <u>जाता है,</u> लड़के <u>जाते हैं )</u>

और--

मुत्तगी जात आहे, मुत्तीं जात आहेत (तड़की जाती है, तड़कियाँ जाती हैं)

'जात आहे' और 'जात आहेत' पुंछी-प्रयोगों में समान रूप हैं। 'मुलीं' अनुनासिक बहुवचन है; 'लड़िकयाँ' की तरह। 'मुलगे' हम ने 'लड़िके' से तुलना के लिए दिया है—'लड़िका-लड़िके' 'मुलगा-मुलगे'। वैसे मराठी में 'मुलगे' प्रामीण प्रयोग है। 'मुलगा' का बहुवचन 'मुलें' साहित्यिक प्रयोग है। परन्तु 'दिला, दिले, दिली' कृदन्त कियाएँ हैं, भूतकाल में। एक बार और देखिए—

'रामाने मला लाडू दिला, मला सहा लाडू दिले, मला रोटी दिली'। (राम ने मुझे लड्डू दिया, मुझे छह लड्डू दिए, मुझे रोटी दी)

स्पष्ट कुद्नत प्रत्यय 'ल' है और 'आ' संज्ञाविभक्ति ।

हम ने देहली (दिल्ली) को अपनी भाषाओं की 'देहली' कहा है—उसे केन्द्र मान कर चल रहे हैं। दिल्ली के उत्तर हिमालय है, जिस की उपत्यका में 'कुरुजनपद' है, जो कि दिल्ली से ले कर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून (का कुछ भाग) और मुरादाबाद के उत्तर-पश्चिमी अञ्चल तक फैला हुआ है। यहाँ की बोली का नाम 'खड़ी बोली' चला आ रहा है, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा की प्रकृति है। इसे हम ने उदीच्य भाषाओं की कुदन्त-प्रधान शाखा बतलाया है, जिस में 'आ' पुंविभक्ति का बरण है।

सहारनपुर जिले की सीमा अम्बाला जिले से मिलती है। अम्बाला जिले का पिरचमी भाग पंजाबी भाषा का चेत्र है और पूर्वी भाग हिन्दी-भाषी है, जहाँ सहारनपुर जिले से मेल है। इसी का नाम 'बाँगर' है, जिसे 'हरियाना' भी कहते हैं। शासनिक दृष्टि से यह मूभाग पंजाब में है; परन्तु भाषा की दृष्टि से भिन्न है। यहाँ की जनता अपने आप को 'हिन्दीभाषी' बतलाती है, जो बहुत ठीक है। यहाँ 'मुण्डे दा'-'मुण्डे दी' जैसे प्रयोग नहीं

१४ भा० वि०

होते; 'छोरे का'-'छोरे की' जैसे होते हैं। इस प्रदेश का पुराना नाम 'कुरुजाङ्गल' है। यहाँ की भाषा ('वाँगरू' या 'हरियानवी') पर कुछ प्रभाव पंजाबी का है और कुछ राजस्थानी का भी; क्योंकि इस का एक कोना (हिसार) राजस्थान से मिलता है। परन्तु भाषा की प्रकृति प्रायः वहीं हैं, जो कि 'कुरुजनपट' की। कुछ अन्तर तो है ही। यानी 'खड़ी बोली' तथा पंजाबी की यह एक तरह से 'सिन्ध-भाषा' है; जैसे व्रजभाषा 'खड़ी बोली' की और राजस्थानी की। वस्तुतः 'कुरुजनपट' और 'कुरुजाङ्गल' की वोलियाँ 'कौरवी भाषा' की हो शाखाएँ हैं; जैसे कि राजस्थानी भाषा की शाखाएँ — 'जयपुरी' और 'जोधपुरी'। यों कौरवी, (खड़ी बोली), वाँगरू और पंजाबी 'उदीच्य' (उत्तरी) भाषाएँ हैं, जिन में कुदन्त कियाओं की और 'आ' पुंप्रत्यवकी बहुलता है।

हिमालय के उपर की गढ़वाली, कूर्माञ्चली तथा नेपाली आदि भाषाएँ तो ढोल वजा कर 'उदीन्य' हैं। परन्तु इन भाषाओं को हम छुदन्तवहुल तथा 'आ'-प्रत्यय-बहुल नहीं कह सकते। ये पर्वतीय भाषाएँ अपना अलग स्वरूप रखती हैं और मध्यवर्ती (पाञ्चाली-अवधी आदि) भाषाओं की तरह छुदन्त-तिङन्त (उभयविध) प्रयोग इन में समान रूप से होते हैं। यानी उत्तरी भाषाओं की दो श्रेणियाँ हो गईं छुदन्त-प्रधान और 'आ'पुंत्रत्यय वाली श्रेणी, जिस में 'खड़ी बोली', बाँगरू तथा पंजाबी भाषाएँ हैं! और, साधारण (अनुभयप्रधान) पर्वतीय श्रेणी, जिस में गढ़वाली, कूर्माञ्चली और नेपाली आदि हैं।

पश्चिमी भाषाओं में भी कृद्न्त-प्रधानता है; पर 'ओ' पुंविभक्ति की बहुलता। राजस्थानी, गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी और सिन्धी भाषाएँ पश्चिमी हैं। ज्ञजभाषा है 'खड़ी बोली', राजस्थानी और पाछाली का मिश्रित रूप। बस्तुतः 'खड़ी बोली' का और राजस्थानी का ही यह मिश्रित रूप है; पाछाली की तो कचित् छाया भर पड़ी है। ज्ञजभाषा की भी छाया पाछाली पर है।

मध्य-प्रदेश की मालवी, छत्तीसगढ़ी और आगे की मराठी आदि भाषाएँ दक्षिणी घारा में हैं।

बँगला, असमिया और डिड़िया 'पूर्वी भाषाएँ' हैं। बीच की पाञ्चाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि मध्यवर्ती भाषाएँ हैं। यों भौगोलिक दृष्टि से ये पाँच विभाग भाषाओं के हुए, जिन्हें प्रकृति के अनुसार तीन वर्गों में बाँटा गया है — १—उदीच्य (कृदन्त-बहुल) भाषाएँ। उत्तरी 'खड़ी बोली' आदि और पश्चिमी राजस्थानी आदि । इन में से एक 'आ'-प्रधान है; दूसरी 'ओ'-प्रधान। २--तिङन्त-प्रधान पूर्वी भाषाएँ — वँगला, उड़िया, असिया आदि। ३—मध्यवर्ती भाषाएँ हैं पाञ्चाली, अवधी आदि, जो न कृदन्त-प्रधान हैं, न तिङन्त-प्रधान ; वरन् दोनो तत्त्वों का इन में समाहार है। ये अवधी आदि भौगोलिक दृष्टि से भी मध्यवर्ती हैं। परन्तु भाषा-तत्त्व की दृष्टि से उत्तर-दक्षिण की वे सब भाषाएँ भी मध्यवती स्थित में हैं, जिन में कुद्न्त या तिङन्त रूप समान भाव से हैं। यदि कहीं किसी भाषा में कृदन्त-प्रधानता है, तो उसे उसी वर्ग में रखा जाएगा, जिस में हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी आदि हैं; भले ही भौगोलिक दृष्टि से कोई भी स्थिति हो। इसी तरह तिङन्त-प्रधान होने पर उस वर्ग में गिनती हो गी, जिस में बँगला आदि हैं। यों तत्त्वतः भाषाओं के तीन वर्ग हुए १—ऋदन्त-प्रधान २—तिङन्त-प्रधान और ३—अनुभय-प्रधान, या मिश्रित ।

दिल्ली के इधर-उधर व्रजभाषा तथा 'खड़ी बोली' है और आगे पूरव थोड़ा बढ़ने पर 'पाञ्चाली' है, जिस का 'कन्नौजी' नाम प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का 'कन्नौज' भी पाञ्चाली चेत्र में ही है और इस की इतिहास-प्रसिद्ध श्री भी ऐसी है कि चेत्र भर की भाषा का नाम 'कन्नौजी' ठीक ही है। परन्तु फिर भी, एक नगर की अपेक्षा पूरे चेत्र के नाम पर भाषा का नाम अधिक अच्छा। इसी लिए हम ने 'पाञ्चाली' नाम पसन्द किया है। वैसे कन्नौज पाञ्चाली के पश्चिमी सिरे पर ही है। प्रायः यहीं से

पाजाली चलती हैं ; जैसे कि दिल्ली से उर्दू-हिन्दी । दिल्ली कुमजनपद और कुमजाङ्गल के सिरे पर ही हैं, बीच में नहीं।

#### ५. 'पाञ्चाली' और व्रजभापा

फर्रखावाद और इटावा के पूर्वी भाग से 'पाछाली' शुरू होती हैं ; उधर हरदोई-शाहजहाँ पुर आदि से । कुछ प्रदेश ब्रजभापा और पाछाली के मिश्रण का हैं । उधर मुरादावाद के पूर्व का भी भाग 'खड़ी बोली' तथा ब्रजभापा के प्रभाव में है, जिस में पाछाली का भी पुट हैं । यह प्रदेश सन्धि-भाषा का है । आगे पूरव में फिर पाछाली तथा अवधी का चेत्र हैं ।

भाषाविज्ञानियों ने 'कन्नोजी' ( यानी 'पाख्राली' ) को अलग भाषा न मान कर ब्रजभाषा का ही एक रूप माना है, जो गलती हैं। विभक्ति और प्रत्ययों की भिन्नता ही भाषा-भेद में नियामक हैं। 'गतः' संस्कृत है और 'गदो' प्राकृत है। 'ग' धात्वंश उभयत्र एक है; किन्तु प्रत्यय-विभक्ति भिन्न हैं। एक जगह 'त' है; अन्यत्र 'द' है। एक जगह विसर्ग है; अन्यत्र 'ओ' है। 'गदों' प्राकृत है और 'गयो' राजस्थानी, गुजराती और व्रजभाषा है। 'गतः' और 'गदो' के भी धात्वंश समान हैं; परन्तु प्रत्यय में भिन्नता है। एकत्र 'तः' है; अपरत्र 'दो' है। 'गयो' से 'गया' भित्र भाषा है। 'गवा' खड़ी-बोली या राष्ट्रभाषा है। त्रजभाषा में 'छोरा गचो' होता है; जब कि राजस्थानी आदि में 'छोरो गयो'। यो 'छोरो' और 'छोरा' के भेद ने भी भाषा भेद हो गया । राजस्थानी में 'छोरा गया' बहुबचन हैं ; परन्तु हिन्दी में एकबचन का रूप है — 'लड़का गया'। यों लंबा-विभक्ति के भेद ने भी भाषा-भेद । बदमाषा में 'छोरा <u>जब गए</u>' बहुवचन है ; परन्तु राष्ट्रभाषा में एकारान्त रूप हैं — 'लड़के सब गए'! यों संज्ञा-विभक्ति के भेद से भाषा-भेद स्पष्ट है।

इसी नरह 'पाछाली' का अजभाषा से मीलिक भेद हैं :--

# (१)—भविष्यत्-क्रियाएँ

त्रजभाषा कृदन्त-प्रधान है और इसी लिए वहाँ की भविष्यत् काल की कियाएँ भी 'ग' प्रत्यय से कृदन्त हैं; पुंक्षी-भेद होता है:—

# छोरा पहें गो - छोरी पहें गी

'छोरा' के अनुसार 'पढ़ें गो' पु० और 'छोरी' के अनुसार 'पढ़ें गी' किया-भेद । परन्तु पाछ्राली पूर्वाभिमुखी मध्यवर्ती (अवधी आदि ) भाषाओं की शृंखला में है — जहाँ कृदन्त-बहुलता नहीं है। यहाँ भविष्यत् काल की कियाएँ तिङन्त-पद्धति की हैं:—

# लिएका पढ़िहै — बिटिया पढ़िहै (लड़का पढ़ेंगा) — (लड़की पढ़ेंगी)

डभयत्र 'पढ़िहै' किया है। यह 'इहै' प्रत्यय आगे अवधी और बघेली आदि में भी है; परन्तु अवधी से पूर्व की 'भोजपुरी' में 'इहै' का 'इ' मात्र रह गया है और दीर्घता भी प्राप्त हो गई है:—

## लरिका वेद पढ़ी — बिटिया वेद पढ़ी

चभयत्र 'पढ़ी' है। इसी तरह 'लिरका आई' 'विटिया आई' आदि भविष्यत्-प्रयोग 'ई' से ( तिङन्त-पद्धित पर ) 'भोजपुरी' में हैं। यही घारा मगही-मैथिली आदि में चली गई है। सो, त्रजभाषा से एकदम अलग है 'पाञ्चाली'। त्रजभाषा का संवन्ध उदीच्य भाषाओं से है और यह (पाञ्चाली) प्राच्य( बँगला आदि ) तथा उदीच्य भाषाओं की मध्यवर्ती है, जहाँ न कृदन्त की बहुलता है, न तिङन्त की; यद्यपि तिङन्त की ओर मुहँ है।

स्पष्ट सीमा-रेखा है 'ग' तथा 'इहै' प्रत्ययों की। जहाँ तक 'पढ़ें गो' 'करें गो' किया-रूप चलते हैं, वहाँ तक व्रजभाषा और जहाँ 'पढ़िहै'-'किरहै' तिङन्त-कियाएँ चलीं कि पाछ्राली का चेत्र शुरू। यह अलग बात है कि 'इहै' प्रत्यय बहुत व्यापक

हैं और इसी लिए साहित्यिक ब्रज्ञभाषा में भी इसी का अधिक जंद है। 'करें गो' जैसे प्रयोग ता ब्रज्ञभाषा-साहित्य में हैं ही, ब्रज्ज की प्रकृति हैं; परन्तु 'करिहें' आदि तिङन्त कियाएँ तो ओर भी अधिक हैं। भाषाविज्ञान की हिष्ट से विचार करने पर 'करिहें' आदि कियाएँ 'ब्रज्ज की नहीं, पाद्धाली की घोषित की जाएँ गी। अवधी-साहित्य में 'काम-हृष केहि कारन आया' जैसे प्रयोग देख कर कोई भी भाषाविज्ञानी 'आया' को अवधी भाषा की किया न कह दे गा। साहित्य में अन्यत्र से भी शब्द लिए जाते हैं और हिन्दी की सब बोलियों का तो एक 'कामन वेल्थ' है, जहाँ कियाएँ तक दूसरी से ले ली जाती हैं, साहित्य में। जनभाषा अपने हृष में चलती है; परन्तु जहाँ दूसरी भाषा से मिलती है, वहाँ सिन्मश्रण हो ही जाता है।

## (२)—भृतकाल की कियाएँ

भृतकाल की क्रियाओं में भी व्रज्ञभाषा से पाछाली की मालिक भिन्नता है :—

> सवेरो भयो — त्रजभाषा सवेरु भा — पाछाली सवेरु भवा — अवधी सवेरा हो गया — राष्ट्रभाषा

त्रजभाषा में 'सवेरो भयो' राजस्थानी की तरह; यद्यिष 'छोरा भयो' में 'छोरा' 'खड़ी बोली' की पद्धित पर रहता है। राजस्थानी में 'सवेरो भयो' की ही तरह 'छोरा भयो' होता है। प्रजभाषा की यह प्रकृति अन्यत्र स्पष्ट की गई है। यहाँ तो 'भयो' किया का पाछाली 'भा' से मिलान भर करना है। 'भयो' ओकारान्त हुप हैं और 'भा' आकारान्त। स्पष्ट भेद हैं। कियांश में 'भ' भातु उभयत्र एकस्प हैं; परन्तु प्रस्यय-भेद हैं। पाछाली में 'अ' प्रस्यय हैं—भ+अ='भा'। त्रज में 'य' प्रस्यय हैं और 'ओ' पुष्रस्यय।

यह 'भ' धातु केवल भूतकाल में काम आती है और 'ग' भी ऐसी ही है। 'हो' धातु के रूप सर्वत्र चलते हैं —होत है — होता है, होय गो—हो गा—हुइहै—होई आदि । परन्तु भूतकाल सें 'भ'—भयो, सा, भया। 'खड़ी वोली' सें 'भ' नहीं है; 'हो' के ही 'हो गा' 'हो गी' जैसे रूप चलते हैं। 'भू' का ही विकास 'हो' घातु है। 'ऊ' को 'ओ' और 'व्' अंश का लोप हो गया है। 'होत है' आदि में भी यही 'हो' धातु है। 'है' पृथक् चीज है। यह 'ह' धातु का रूप है। 'हहि' प्रयोग भी अवधी में हैं। 'ह' का लोप—'हइ' और सन्धि हो कर 'है'। यह 'ह' धातु संस्कृत 'अस्' का विकास है। 'स्' को 'स' और 'अ' का लोप । फिर 'स' को 'ह' हो गया, जैसे 'दस' के 'स' को 'ह' कर के 'दहला'—'दहाई' आदि। 'होता है' 'होत है' जैसे किया-हप दो धातुओं से हैं—'हो' तथा 'ह'। कहीं 'अ' का लोप नहीं भी हुआ और 'अह' धातु रही। इसी से 'अहै' जैसे किया-रूप हैं। 'अह' से 'हि' विभक्ति—'अहहि'। 'ह्' का लोप-'अहइ'। सन्धि हो कर 'अहै'। इसी 'अह' से जायसी के 'पद्मावत' में 'अहा' भूतकालिक प्रयोग है; जैसे 'आव' से 'आवा' और 'मर' से 'मरा' आदि। पंजावी में भी ( 'था' की जगह ) 'अहा' प्रयोग होता है :—

'आया अहा राखस जेहड़ा खबर लै के' (जो राक्षस खबर ले कर आया था)

और—

'वैठा अहा जटाऊ विच राह अग्गे'

'बैठा अहा'—बैठा था।

यानी 'ह' तथा 'अह' घातु के रूप 'है'-'अहे' आदि-दक्षिण की मराठी में 'आहे' और 'आहेत' ('है-हैं' की जगह ) चलते हैं। 'खड़ी वोली', ब्रजभाषा, पाब्बाली आदि में 'स' को 'ह' हो जाता है। परन्तु 'खड़ी बोली' और पंजावी के बीच की भाषा 'बाँगरू' में 'ह' नहीं होता; 'स' का 'सै' रूप हो जाता है। हुमजाज़ल में 'में' और 'हुमजनपद' में 'में'। बाँगर एक जगह राजन्थानी से भी गिलती है और वहाँ 'से' बन जाता है— 'हैं'। 'के करें सें' बाँगर ; 'के करे हैं' कुजरनपद में और 'क्या करता है' राष्ट्रभाषा में। 'कहा कन्तु है' ब्रजभाषा में चलता है! 'करतु है' का हप 'कन्त् है'। बज की बोली में ऐसे पर-सवर्ण के रूप चलते हैं; साहित्यिक ब्रजभाषा में नहीं। बज की बोली में 'है' का लोप भी बहुधा है। जाता है:—

त्रज की बोली साहित्यिक व्रजभापा हम जात हैं हम जात हैं तू सोबो है तो तोसों कही तो

साहिरियक भाषा में परिष्कार तथा व्यपकता की विशेषता रहती हैं। 'खड़ी बोली' तथा पाछाली-अवधी आदि में सर्वत्र 'ह' रहता है. तब ब्रजभाषा के साहित्यकार उस का लोप कैसे करते ! सो, बोलचाल की भाषा में और उस की साहित्यिक भाषा में जो अन्तर होता है, वही त्रज की जनभाषा में और साहित्यिक ब्रजभाषा में हैं। यह बात न समक कर लोगों ने 'सेत्यों ए' को आधुनिक ब्रजभाषा तथा 'सोयों हैं' को 'पुरानी व्रजभाषा' लिख दिया हैं ! यह भी नहीं देखा कि आज के भी ब्रजभाषा कवि 'हैं' ही लिखते हैं ; 'ऐ' नहीं । पंट नवनीतलाल चतुर्वेदी तो मथुरा चास के थे और मैं ने अपने कान से उन की कविनाएँ पं॰ पद्मनिंह शर्मा के साथ सुनी हैं। वे कविना में 'हैं' 'ही' आदि ही रखते थे ; यद्यपि चात-चीत में 'एं' 'ई' चेलपे थे। मेरठ में 'जाना हैं बोलने हैं ; परन्तु साहित्य में 'जाता हैं' चलता है : क्योंकि सर्वत्र 'जात हैं' जैसे प्रयोग है ; करीं भी 'डाच हैं' जैसे नहीं। ज्यापकता तथा धुति-प्राह्मता आदि को देख कर साहित्य में भाषा का परिकार होता है।

प्रसंग बहुत बड़ गया है; पर एक बात और सगम लीतिए। भृतकाल की 'था' किया की जगह अवधी आदि में 'रहा' आता है और व्रजभाषा आदि में 'रह्यो'। यह 'रह' धातु कैसी ? 'रह' निवासार्थक से तो यह 'रहा' है नहीं :—

'रहा एकु बनमानुस' ( अवधी )

'रह्यो एकु बनमानुस' ( त्रजभाषा )

'एक बनमानस था'। 'रहता था' के अर्थ में यहाँ 'रहा'-'रहाो' नहीं हैं। परन्तु 'है' की जगह 'रहत' कोई नहीं बोलता। यानी सत्तार्थक 'रहें' धातु हिन्दी में नहीं है, जिस से कि 'रहा' 'रहाो' प्रयोग समझे जाएँ। जान पड़ता है कि 'अह' धातु के 'अहा' को 'र' का आगम हो गया है—'अहा'>'रहा'। इसी 'रहा' का व्रजमापा—रूप 'रहाो' है। व्रज में 'था' के अर्थ में 'हो' भी चलता है—'एक राजा हो, वाकी एक रानी ही और चारि कुँवर है।' 'अहा' के 'अ' का लोप कर के 'हा' का व्रजमापा-संस्करण— 'हो'। उसी का बहुवचन 'हे' और स्ती-रूप 'ही'। 'हतो' के 'त' का लोप कर के भी 'हो' संभव है। 'हो' से 'हतो' का मतलब उसी तरह निकलता है, जैसे कि 'ऐ'-'ऐं' से 'है'-'हैं' का!

परन्तु 'हतो' रूप भी चलता है—'राजा हतो' 'रानी हती'। 'हत' में 'ओ' विभक्ति लग कर 'हतो'। ('अह' के ) 'ह' के आगे भूतकालिक 'त' प्रत्यय कर के — 'हत'। इस में फिर 'ओ' संज्ञा-विभक्ति — 'हतो'। उसी कृदन्त ('हत') में 'आ' संज्ञा-विभक्ति लगा कर 'हता'-'हते'-'हती' रूप। 'हत' का वर्ण-व्यत्यय से 'तह' हो कर 'त' के 'अ' का लोप और त्+ह= 'थ'। इस 'थ' में 'आ' संज्ञा-विभक्ति लग कर — 'था' रूप और 'ओ' संज्ञा-विभक्ति लग कर कहीं — 'थो' रूप भी, वज की लटक में।

सो, वर्तमान तथा भूतकाल की क्रियाएँ 'अस्' के 'ह' या 'अह' से हैं और भविष्यत् आदि की हैं 'भू' के विकास 'हो' से। 'हो गा' 'होय गो' 'हुइहै' आदि 'हो' घातु से हैं।

ऊपर 'है'-'था' तथा 'हो'-'हो गा' आदि का उल्लेख स्वतंत्र कियाओं के रूप में हुआ है। था, हता, हतो, हा, हो, रहा, रह्यो आदि कियाएँ भृतकाल की 'अस्' के ( 'अस'-'स' >) 'अह'-'ह' भातु रुपों से हैं। 'रहो' पाडाली में हैं — 'आओ' के वजन पर।

परन्तु संयुक्त किया में 'हो' धातु सभी कालों में रहती है। पाडाली का 'सब काम हुइ ना' (सब काम हो गया)। बनें 'एं में 'एं अंश हो' धातु का ही है। 'हु' के आगे 'इ' प्रत्यय है। 'ना' भृतकालिक कियात्प हैं। सबिष्यत् प्रत्यय 'न' नहीं। 'हुइ ना'—हो गया। इसी तरह 'करि ना' 'किंद् ना' आदि भृतकाल की संयुक्त कियाएँ हैं। जिन में 'ओ' विभक्ति जड़ कर लोगों ने ब्रजीय रूप दे दिया हैं, — 'किंद् नो अवीर पे अहीर को कड़े नहीं — गुलाल नो (आँखों से) निकल गया ('किंद् नो'); पर अहीर का नहीं निकल रहा है! इसी तरह राष्ट्रभाषा में 'हो' धातु का प्रयोग —

हो जाता है, हो गया था, हो जाए गा, हो गया हो गा इत्यादि तप से सब कालों में हो आए गा; परन्तु काल प्रकट करने का काम बह ('हो' थातु) अपने ऊपर न ले कर सहायक 'जा' आदि पर डाले गी। स्वयं तो भविष्यन् के लिए ही आगे बड़े गी — हो गा, होय गो, हुइहै, होई आदि। 'भगवान् करे, काम सफल हों' यों आर्शिवंद, संभावना, रााप आदि की कियाएँ भी एक तरह में भविष्यन् की ही हैं और इसी लिए 'हो' का प्रयोग। 'तुम जाते हों' आदि में 'हो' हैं 'ह' का रूप।

हीता है' और 'होता था' प्रयोगों में भी सहायक कियाओं से ही वर्तमान तथा भृतकाल प्रकट हैं — 'हो' के 'होता' 'होते' 'होती' हमें से काल-प्रकटन नहीं है। परन्तु हो गा' में 'गा' फुदन्त प्रथय है, केही किया नहीं। पाजाली में 'नाजु होति हैं। 'नाजु होत रही हैं, 'यो 'हो' थातु है। 'हैं 'और 'रही' से वर्तमान तथा भुतकाल प्रकट हैं।

नी मृतकाल में 'भयो' रूप झजभाषा में और 'मा' पाझाली में होता हैं: पर हैं दोनो छुदन्त । अवधी में भी 'अ' मृतकालिक प्रस्वय और सवर्ण-दीर्ग मन्थि — 'आया' । राष्ट्रभाषा में 'आ' घातु है — 'आता है' जैसे किया-रूप। इसी 'आ' से 'य' भूतकालिक प्रत्यय और 'आ' पुंप्रत्यय लग कर 'आया' किया-रूप। अवधी में आगे 'आवा' के अनुकरण पर 'ग' तथा 'भ' से 'गवा'-'भवा' भी भूतकालिक रूप बने।

पाञ्चाली में न 'गयो' और न 'गवा'। यहाँ 'गा' रूप होता है — 'लिरकवा घर चलो गा है'। तुलसी की मातृभाषा पाञ्चाली थी, पूर्वी पाञ्चाली। वे उत्तर-प्रदेश के बाँदा जिले के थे। इसी लिए 'मानस' की 'अवधी' पर पाञ्चाली की छाप है:

'सत जोजन गा लंका पारा' और—'भा भिनसारा'

'गा' — गया। 'भा' — हुआ। अवधी में 'गवा' और 'भवा' चलते हैं।

अवधी में 'गवा' 'भवा' रूप 'आवा' आदि के अनुकरण पर ढले हैं। पाञ्चाली ने 'ग' तथा 'भ' धातुओं से 'अ' भूतकालिक प्रत्यय कर के 'गा' 'भा' कियाएँ बना लीं। यहाँ 'आवा' आदि चलते नहीं हैं। 'आओ' जैसे रूप यहाँ भूतकाल में होते हैं:—

> लड़का आया है (राष्ट्रभाषा) छोरा आयो है (व्रजभाषा) छोरो आयो है (राजस्थानी आदि) लरिकवा आवा है (अवधी) लरिकवा आओ है (पाछाली)

'आयो है' के 'य' का लोप कर के यह 'आओ है' रूप नहीं है ; क्योंकि यहाँ 'ओ' पुंविभक्ति का प्रवेश ही नहीं है —

> <u>हमारा</u> घर ( राष्ट्रभाषा ) <u>हमारो</u> घरु ( व्रजभाषा ) <u>हमार</u> घरु ( पाछ्राली )

'हमार' में न 'आ' है और न 'ओ'। इसी तरह विशेषणों में भी —

मीठा पानी (राष्ट्रभापा) मीठो पानी (ज्ञजभाषा) मीठ पानी (पाज्ञाली)

'सीठ' में न 'आ' और न 'ओ'। सो, 'आओ है' जैसी कियाओं में 'ओ' पुंप्रत्यय हो नहीं सकता।

वात यह है कि 'आवा' 'पावा' आदि में अवधी भूतकालिक 'अ' प्रत्यय विकल्प से लगता है। 'आव' तथा 'पाव' जैसे रूप भी भविष्यत् काल के देखे जाते हैं:—

#### 'मुख <u>आव</u>्न वचना'

इसी तरह 'पाव' आदि रूप भी टकसाली हैं। अवधी की यह वात है। पाझाली ने 'पाव' के 'व' को 'ओ' कर लिया है — 'पाव' का 'पाओ' भूतकालिक रूप। 'व' का 'ओ' हो जाना अन्यत्र भी देखा जाता है — 'स्व' (प्) के 'व' को 'ओ' हो कर हिन्दी धातु 'सो' है — 'राम सोता है'। 'उ' या 'ओ' को 'व' भी — देहु, देख, देओ, >देव।

सो, 'पाव' आदि के स्वतंत्र भूतकालिक रूप पाछाली में 'पाओ' आदि हैं। इसी अनुकरण पर फिर 'खाओ है' आदि ढले। यानी 'ग' 'भ' के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं के लिए अपना 'ओ' भूतकालिक प्रत्यय बना लिया —

हम इयो सब पढ़ो है (हम ने यह सब पढ़ा है)

वहुवचन सें 'पढ़ें हैं' और स्त्री-वर्ग सें 'पढ़ी है' आदि — 'हम तुम्हारि पोथी पढ़ी है'।

कहीं-कहीं (पश्चिम में) 'गओ' 'भओ' भी बोलते हैं — 'गा' 'भा' की जगह। 'गओ' आदि पर 'पढ़ो' आदि की छाप है। आज्ञा आदि के म० पु० वहुवचन का 'ओ' पृथक् है। वह तिङन्त-श्रेणी का है:—

> 'विटिया, तुम <u>आओ</u>, तव चलनु' (वेटी, तुम आओ, तव चलें).

भूतकाल के 'आओ' का स्त्री-यर्ग में रूप 'आई' हो जाए गा:—

लरिका <u>आओ</u> है बिटिया <u>आई</u> है

यह विचित्र बात है कि क़ुद्न्तं किया के खी-वर्गीय रूप सर्वत्र एक-से होते हैं। 'आवा' का भी 'आई' होता है। 'व्' का लोप हो जाता है।

वानरु आवा

और —

सुपनखा आई

सो, फियाओं में वैसा भेद होने के कारण पाछ्राली को व्रजभाषा बताना भारी गलती है।

'ने' विभक्ति

'ने' विभक्ति व्रजभाषा में कचित् नियमित रूप से कर्ता-कारक में लगती है :—

> याने मेरी एक न मानी बाने जो बात कही, ठीक उतरी

यों 'याने' 'वाने' जैसे रूप ( सर्वनामों के ) 'ने' विभक्ति के साथ ही रहते हैं; यह 'खड़ी बोली' की छाया। वैसे साधारणतः व्रजभाषा में 'ने' विभक्ति नहीं लगती; राजस्थानी के ढँग पर। 'मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो'। 'दाऊ ने' नहीं। कहीं-कहीं 'खड़ी बोली' की छाया पर 'ने' विभक्ति लगा भी लेती है, यह अलग बात है। परन्तु कुछ सर्वनाम नियमतः 'ने' विभक्ति लगाते ही हैं। शायद ही कहीं इस का अपवाद मिले। परन्तु पाछ्वाली में कभी भी, किसी भी तरह, किसी भी रूप में 'ने' नहीं चलती। 'खड़ी वोली' के साथ जहाँ मिलती है, वहाँ कोई बोल देता हो, तो यह अलग बात है। किसी भी पूर्वी या मध्यवर्ती भाषा में 'ने' विभक्ति नहीं है। पंजाबी में कहीं भूले-भटके मिल

सकती है। वह 'खड़ी बोली' से मिली-सटी है। राजस्थानी अलग पड़ जाती है, बीच में व्रजभाषा आ जाती है। इस लिए राजस्थानी (तथा गुजराती आदि) में कर्ताकारक में लगने वाली 'ने' विभक्ति कर्ताई नहीं है। बहुत दूर मराठी में 'ने' ज्यों की त्यों है; यह मजे की बात!

राजस्थानी में भी एक 'ने' विभक्ति है; परन्तु वह अलग चीज है। लोगों ने भूल से लिख दिया है कि 'खड़ी बोली' की 'ने' विभक्ति राजस्थानी और गुजराती में भी चलती है! उस 'ने' का इस 'ने' से कोई संबन्ध नहीं। राजस्थानी और गुजराती में 'ने' विभक्ति कर्म-सम्प्रदान आदि में लगती है; यानी जहाँ हिन्दी में 'को' विभक्ति लगती है, वहीं राजस्थानी आदि में 'ने'। 'फलानि पश्यामि' आदि के 'नि' के ही 'नू' 'ने' 'नै' रूपान्तर हैं क्या ?

'म्हाने चाकर राखो जी' (राजस्थानी)

( मुझे अपना चाकर बना लो )

'म्हाने' साने 'मुझे'—'मुक्त को'। गुजराती में भी :— 'तत्त्व ने शूं जागो व्याकरणी'

तत्त्व (काव्य-तत्त्व) को कोरा वैयाकरण क्या जाने !

सम्प्रदान में भी :--

(महाने थें लाडू दियो' (राजस्थानी) (मुम्म को तुम ने लड्डू दिया)

इसी तरह गुजराती में भी । कर्ता-कारक में जहाँ हिन्दी 'को' लगाती है, अवश्यकर्तव्यता आदि प्रकट करने के लिए, वहाँ राजस्थानी वही 'ने' या 'नै' लगाती है:—

> राम को काम करना है — हिन्दी राम ने काम करणो छै — राजस्थानी

यहाँ किया भूतकाल की नहीं, भविष्यत् की है। हिन्दी 'ने' विभक्ति भूतकाल के कर्ता-क़ारक में ही लगाती है, यदि किया सकर्मक हो। यों राजस्थानी की 'ने' पृथक् चीज है। सेंघा नमक

को फिटकरी न समभ लेना चाहिए; रूप-रंग मात्र देख कर। स्वाद देखो, शब्दों का अर्थ देखो—'अर्थभेदात् शब्द-भेदः'— अर्थ-भेद से शब्द-भेद होता है।

राजस्थानी एक जगह पंजाबी से मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि पंजाबी की 'नू' या 'नूँ' विश्वक्ति राजस्थानी में 'ने' या 'नै' हो कर पहुँच गई है और फिर गुजरात से आगे तक जा पहुँची है। यानी 'नू' तथा 'ने'-'नै' एक ही तत्त्व से हैं।

राम को रोटी खानी है (हिन्दी) राम नूँ रोटी खाणी है (पंजावी) राम नै रोटी खाणी छै (राजस्थानी)

हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में जो 'ने' विभक्ति भूतकाल की क्रिया में लगती है, उस की 'अपनी' चीज है। अज में कुछ सर्वनामों में ही उस का नियमित प्रयोग है और वस। हाँ, पर्वतीय भाषाओं में इस का रूपान्तर देखने में आता है। हिमालय पर उत्तर प्रदेश का 'कुमायूँ' संभाग है, जहाँ की भाषा 'कुमायूनी' कहलाती है। 'कूर्माञ्चली' भी कहते हैं। प्रदेश है 'कूर्माञ्चल'। इस बोली में ठीक वहीं 'ले' का प्रयोग होता है, जहाँ खड़ी बोली 'ने' का करती है। 'ले' विभक्ति 'नेपाली' में भी है। कूर्माञ्चली प्रयोग:—

राम ले मैकाणी लड्डू चोछ
 (राम ने मुझे लड्डू दिया)
 मैं ले राम काणि लड्डू चोछ
 (मैं ने राम को लड्डू दिया)

स्पष्टतः 'ने' का रूपान्तर 'ले' है; जैसे 'नूँ' पंजाबी का 'ने' राजस्थानी-गुजराती में। 'न' को 'ल' हो ही जाता है; 'नँगोटी'>'लँगोटी'। और 'ल' को 'न' भी—लँगोटी>'नँगोटी'। नंगे की जरा-सी ओट—'नँगोटी' और रूपान्तर 'लँगोटी'। अथवा अङ्ग-विशेष मात्र की ओट—'लँगोटी' और उस का रूपान्तर 'नँगोटी'। यह प्रासंगिक।

मतलब इतने से कि 'खड़ी बोली' के संसर्ग से व्रजभाषा के कुछ शब्दों में 'ने' विभक्ति का प्रयोग भूतकालिक किया के कर्ता-कारक में होता है; परन्तु पाञ्चाली में कर्तई नहीं। मध्यवर्ती (अवधी आदि) सभी भाषाओं में यही स्थिति है। 'हम ने दिया है' की जगह 'हम दीन है' पाञ्चाली में बोलते हैं। व्रजभाषा में 'दियो है' चलता है। 'दीन है' 'लीन है' आदि में 'न' भूतकालिक प्रत्यय पाञ्चाली में छदन्त ही है—'हम तुम्हें कागज़ दीन रहे' और 'हम तुम्हें कापी दीनि रहे'।

पाञ्चाली में 'दियो है' नहीं चलता; यद्यपि कहीं 'दओ है' इत्यादि रूप चलते हैं; 'आओ' आदि की पद्धति पर। व्रज में भी यह 'न' प्रत्यय चला गया है—'वाने मोय चिही लिखि दीनी'। 'मोय'—मुझे। 'मोहिं' साहित्यक व्रजभाषा में चलता है। 'ह' लोप और 'इ' को 'य' कर के 'मोय' जनभाषा में। 'मोकों' भी व्रज में चलता है; परन्तु पाञ्चाली में यह 'कों' विभक्ति नहीं है। इसी तरह व्रजभाषा में चलनेवाली 'सों' विभक्ति भी पाञ्चाली में कतई नहीं है। यहाँ 'ते' विभक्ति से ही सब काम चलता है:—

'सोसों कहत मोल को लीयो' ( व्रजभाषा ) 'हम ते कहत हैं कि तुम मोल लीन गे हो' (पाख्राली)

'कों'--

हम कों सब जानत हैं बीर ! ( व्रजमांवा ) हमें सब जानत हैं, बहिनी ! ( पाछाली )

कहीं-कभी 'का' विभक्ति लगती है—'हम का सब जानत हैं'।

कहीं हस्य-'राम क सब जानत हैं'।

इस तरह के और भी बहुत से मौलिक भेद हैं। ब्रज में 'करण' आदि में 'सों लगती है; पाञ्चाली में 'भे'। फिर भी यदि कोई दोनो को एक कहे, तो हम उस पर मुकदमा तो चलाएँ गे नहीं!

## ७. पाञ्चाली और अवधी

पाछ्राली और अवधी की सीमाएँ मिलती हैं और इस लिए इन का परस्पर आदान-प्रदान स्वासाविक ही है। जैसे ब्रजसापा में और पाछ्राली में 'ग' और 'इहै' आदि प्रत्ययों का - कुदन्त-तिङन्त का-मौलिक भेद है और 'ओ' पुंपत्यय का होना-न-होना साफ है, उस तरह का के.ई वहुत बड़ा भेद पाछाली और अवधी में नहीं है; परन्तु फिर भी कुछ भेद है ही। यह और बात है कि इतना कम भेद होने के कारण इन्हें दो भाषाएँ न कह कर एक ही भाषा के दो रूप मान लिए जाएँ । देश की सभी भाषाएँ किसी एक ही मूल से हैं ; परन्तु तो भी, इन में कुछ भेद ऐसे मौलिक हैं कि भाषा-भेदका व्यवहार करना पड़ा। भेद वही, विभक्ति-प्रत्यय आदि का देखा जाता है। पाञ्चाली और अवधी में विभक्ति-प्रत्यय आदि का बहुत कम अन्तर है। 'आवा'-'आओ' और 'गवा'—'गा' जैसे कुछ स्पष्ट रूप-भेद हैं। शेष 'इहै' आदि प्रत्यय उभयत्र हैं। 'कौं' विभक्ति अवधी में भी नहीं है और न 'सों' है। हाँ, 'सन' विभक्ति अवश्य अवधी में है, जो पाञ्चाली में नहीं है—'सब सन विदा लीन्हि तव दोडन'—तब दोनो ने सव से विदा ली। पाञ्चाली में 'सब ते' प्रयोग होता है। 'कौं' की जगह परम्परा-प्राप्त 'हि' (या इस का रूपान्तर 'इ' ) और 'क' का प्रयोग होता है :-

हमहिं दीन्ह बनवासु

या-

हमें दीन्ह बनवासु

'ह' का लोप और अ+इ='ऐ'। पाछ्राली नें 'हमें' ही चलता है। कहीं-कहीं 'क' या 'का' का भी प्रयोग दोनो भाषाओं में होता है:—

हम का तुम का देत हो ? ( हमें तुम क्या देते हो ) राम क हम बहुत मिठाई दे दीनि है

१५ भां० वि०

( राम की एम ने घट्टा मिठाई दे दी हैं )

पालाली और अवधी में 'ने' विभक्ति नहीं हैं, और यह जी 'कां और कटी इस का हलका उचारण 'क' ( 'की' की जगह ) चलता है । मो यह कां या कं उस सम्बन्ध-प्रकार में भिन्न हैं। एस के रूप बद्दाने नहीं है। सम्बन्ध-अन्यत के रूप बद्दाने हैं —

गम <u>का</u> बर — नाम के कृष्टिया

यदि किसी शब्द या प्रत्यंत्र में केवल एक ही स्वर् 'खा' हो, नो इस का सी-वर्गीय रूप अवधी-पादाली में 'ऐ' है। जाता हैं — भोग भाभवाँक में। और पायतु माभमदोदरि मैं। इसी नरह 'का' का म्बीन्यर्थीय सप 'की'। घतमाया आदि में 'भई' पाई' स्त्री-वर्ग में रूप होने हैं। यदि कई स्वर हो, नो फिर अवधी-पाछाली में भी 'ट' हिंवा 'टे' मी-प्रत्यव होने हैं:-

<u>चैठि</u> पर्ज़न है (चैठी पड़नी है)

बाह्यचन — <u>बेठी</u>, पड़नी हैं

ये। दीर्यान्त ही बहुवयन में अधिक देखने सुनने में आता है। पुंचर्गीय प्रयोग होने हैं:-

बैठ पड़ित हैं-(बैठा पड़ता है)

यानी 'पढ़न' की जगह 'पढ़ित'। परन्तु बहुबचन में 'इ' नहीं रहनी:-

बैठ पढ़त हैं (बैठ पड़ते हैं)

इसी तरह संजा आदि के एकवचन में 📜 अन्त में लगता है - 'फागु खेलि आए' (फाग खेल आए)। बहुत्रयन में 'इ' नहीं रहना, 'अ' रहना है :--

> 'सो मारा हम दीख' ( वह मार्ग हमने देखा ) 'सब <u>मारत इ</u>म दीख' ( सब मार्ग इम ने देखे )

बह 'ड' उस पुंचिभक्ति का ही विक्षा हुआ रूप है, जो प्राक्टत-पाली आदि में दिखाई देना है — 'मग्गो' 'बग्गो' आदि !

'ओ' का प्रयोग राजस्थानी-गुजराती आदि में च्यों का त्यों और व्यवस्थित है; परन्तु इस घिसे हुए रूप ('उ') की यहाँ (अवधी-पाछ्राली में) कोई वैसी व्यापक व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इतनी ही है कि पुंवर्गीय एकवचन में ही लगता है; यदि लगे तो! अन्यत्र कहीं नहीं। राजस्थानी और ब्रजभाषा आदि में 'ओ' विभक्ति संस्कृत तत्सम शब्दों में नहीं लगती; 'अपने' या तद्भव शब्दों में ही लगती हैं:—

मीठो पानी पियो मधुर पानी पियो

'मीठो' में 'ओ' का प्रयोग है। यही स्थिति 'खड़ी चोली' में 'आ' की हैं :—

> मीठा पानी पिया मधुर पानी पिया

'मधुर' में न 'ओ' का प्रयोग; न 'आ' का ही। परन्तु 'ड' का प्रयोग अवधी-पाञ्चाली के विशेषणों में कहीं नहीं होता। स्त्री-वर्गीय विशेषणों में 'ई' का प्रयोग होता है, 'अपने' या वैसे ही तद्भव शब्दों में :—

मीठ पानी पीन (मीठा पानी पिया)
<u>मीठ</u> अमरूदो खाओ (अमरूद भी मीठा खाया)
<u>मीठि</u> खीर हम खाई (हम ने मीठी खीर खाई)

'भयो' आदि कियाएँ व्रज में चलती हैं, 'ओ' प्रत्यय से; परन्तु यहाँ न 'ओ' और न 'ड'—'भवा' 'भा' आदि का चलन है। 'आओ है आजु माधव' में 'आओ' किया में 'ओ' संज्ञा-विभक्ति नहीं है; यह पीछे वता आए हैं। हाँ, 'आयड' जैसे प्रयोग अवधी में होते हैं। 'आयड'-'आया'। 'आयड' में सिन्ध कर दें, तो 'आयो' रूप हो जाता है, जो व्रज में चलता है। परन्तु वस्तुतः 'आयड' और 'आयो' का कोई सम्बन्ध नहीं हैं — दोनो भिन्न चीजें हैं। यदि 'आयड' का सिन्ध-रूप 'आयो' होता; या 'आयो'

का सन्ति-विच्छेत से रूप 'आयड' होता, तो अयघ-पन्नाल में करीं न कहीं 'आयो' का प्रयोग जरूर होता; जैसे कि 'करीहें- 'करह'-'करे' के रूप दिसाई देते हैं। अज में भी कहीं 'आयट' सुन पड़ता, जैसे कि 'करी' का रूपान्तर 'करड' सुना जाता है। दूसरी बात यह कि 'आयो' का सीवर्गीय रूप 'आई' होता है। यदि 'आयो' का ही रूपान्तर 'आयड' होता, तो इस का भी सी- वर्गीय रूप 'आई' होता। 'आया-'आयो' का सीव रूप 'आई' होता। 'आया-'आयो' का सीव रूप 'आई' होता। है। परन्तु 'आयड' का सी-वर्गीय रूप होता है— 'आइड'। 'आयो' एकयचन है; पर 'आयड' आदि बहुवचन में :—

तुम आयु अति देर करि (तुम बहुत देर कर के आए)
तुम आइउ अति देर करि (तुम बहुत देर कर के आई')
'भामिति भइउ दूध की मासी'

'भइउ' — हो गईं। यो बहुबचन में 'आयड'-'आइड' चलते हैं। यह अयधी का अपना 'यड' प्रत्यय है, जिस के 'य' को स्त्रीयर्ग में 'इ' रूप मिल जाता है। 'आयो' तीनो 'पुरुपों' का एकवचन है और 'आयड' मध्यमपुरुप-बहुबचन में हेसा जाता है। पाछाली में 'आयड' की जगह 'आयो' चलता है:—

'तुम फिरि आयें। नाईं' ( तुम फिर आए नहीं ! )

'नाहीं' का 'नाहैं' हैं, 'ह' का लोप । 'नाहीं भी चलता है :--'नाहीं, हम अब पढ़न न जेंबे' -- (नहीं, हम अब पढ़ने न जाएँ ने)

इसी तरह :--

'तुम हम का फिरि कीनिउ चीज नाई दीन्हेड' ( तुम ने फिर हमें कोई चीज नहीं दी ! )

'कीन' का 'कीनिड' रूप है। पुंचर्ग में होता है कीनी'।
'कीनी ठगवा गठिरया छ्टल हो' कवीर साह्य का प्रयोग है।
यहाँ 'की' का उचारण 'कड' जैसा है; जैसा कि संस्कृत के 'सीभाग्य' आदि में 'सी' का होता है; या 'औदार्य' आदि में 'औ' का। यह 'इड' उस 'यड'-'इड' से भिन्न चीज है। 'पुनि ध्यान करेह'—फिर ध्यान कर लेना। यह 'करेह' भविष्यत्-

प्रयोग है और 'करेड' मृतकाल की चीज है। यहाँ 'ए' का उचारण हलका है। 'करहु' वर्तमान है; वहीं म॰ पु॰ वहुवचन। 'ह्' का लोप 'करड'। सन्विन्हप 'करों' और (खड़ी वोली में) 'करे।'। यानी यह 'हु' प्रत्यय हिन्दी की प्रायः सभी वोलियों में चलता है — आज्ञा, विनय, प्रार्थना आदि में। परन्तु पृर्व में अवधी तक ही इस की सीमा है। आगे 'भोजपुरी' के चेत्र में यह नहीं है। इस की जगह वहाँ 'आ' प्रत्यय लगता है, जिस का खुलासा अभी आगे हो गा।

इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले एक वात और कहनी है। अवधी और पाछाली में वर्तमान काल के उत्तमपुरुष वहुवचन में प्रयोग होते हैं — 'हम आवत हन'। अन्यत्र 'हैं' — 'उइ आवत हैं'। 'लरिकवा आवत हैं' आदि। परन्तु साहिस्यिक अवधी में 'हैं' ही चलता है; 'हन' नहीं। यह परिकार व्यापकता के लिए; क्यों कि 'खड़ी वोली' तथा ब्रजभापा आदि के साहित्य में 'हैं' रूप ही है। ब्रज की जन-भाषा में 'हैं' नहीं ; 'ऐं' चलता है और 'खड़ी बोली' के प्रकृत रूप में 'है' की जगह कुछ भटके के साथ 'ह' बोला जाता है :--'साँप ह, साँप इंवे' (साँप है, साँप इधर)। परन्तु इस के साहित्यिक रूप (हिन्दी-उर्दू ) में 'हैं' चलता है, 'ह' नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह परिकार। 'भोजपुरी' में भी 'है' की जगह 'ह' जैसा ही उचारण भटके से होता है। सो, 'हैं' की जगह बहुवचन 'हन' उत्तमपुरुप-बहुवचन में चलता है — पाख़ाली और अवधी (जनभाषा) में । पंजावी में अन्यपुरुप-चहुवचन में 'हन'-'मुण्डे गए हन'-लड़के गए हैं।

पाछाली 'उत्तर'-'दक्षिण' भेद से द्विधा विभक्त है — थोड़ा-थोड़ा अन्तर है! जितना 'जयपुरी राजस्थानी' में और 'जोधपुरी राजस्थानी' में अन्तर है, उतना नहीं; बहुत कम। उत्तर पंचाल में बोलते हैं:— हम <u>आहत</u> है, तुम चर्ना ( हम आते हैं, तुम चर्ना )

यह 'आइत हैं। बहुबचन-प्रकेश हैं। पहलाकी का यह गीरव हैं कि (उत्तर-इतिण दें) ने ओए) में ऑह में के प्रकेश प्रायः मुनाई गहीं देने : जैसे कि अंबेडी के 'मृं का एक्वचन नहीं गुनाई हेता। यह उस उसन सामाध्य के जिन्द्र होते का ही परिणाम है नया? शिष्ट-प्रयोग चहुबचन है। हो, उत्तर पालान में उठ पुट बहुबचन 'आइत हैं। आदि प्रयोग होते हैं: यशि अन्यत्र 'तरिका आयित हैं। 'तरिका आयित' में 'ति' स्प (एक्वचन में) चलते हैं। 'तरिका आयित' में 'ति' स्वीवर्गीय नहीं हैं। उसमूब समान प्रयोग चलते हैं।

दक्षिण पंचाल में 'एम जान हम' जैसे प्रयोग होते हैं, 'जाहत है,' जैसे नहीं। 'जाहत है,' में निरनुनासिक 'है,' भी घहुबचन है। 'जाहत' बहुबचन है ही। राजस्थानी में भी 'छोरो आयो छै,' ऑर 'सब छोरा आया छै,' में 'छै,' एक स्पष्ट। एउस्न 'आया' से बहुबचन की प्रतीत।

'उत्तर पंजाल' और 'दक्षिण पंजाल' की है। तरह पहले 'उत्तर कीराल' और 'दक्षिण कीराल' राज्य या प्रदेश थे। उत्तर कीराल में लयनक, फेजाबाद, बाराबंकी आदि जिले हैं और 'दक्षिण कीराल' उस भू-भाग की कहते थे, जहाँ आज उत्तर प्रदेश के प्रवाप है। सर्जीपुर, इलाहाबाद (कुछ भाग) नथा मध्य प्रदेश के रीवाँ आदि जिले हैं। रीवाँ की भाग की लोगों ने 'वचेली' बताया है। क्योंकि यह (रीवाँ) वचेलों का राज्य था। ठीक उसी नरह, जैसे बुंदेलों के राज्य की भागा 'बुंदेली' कही गई है। परन्तु वस्तुतः यह नाम-करण ठीक नहीं। दक्षिण के सल की भागा को आज 'दक्षियनी अवधी' और 'बुंदेली' को 'दक्खिनी अजभागा को अन्त्र की भागा के उत्तर अभिक अच्छा। दिवयनी अञभागा का फेन्ट्र खालियर है। जैसे उत्तरी अञभागा का मधुरा। 'जजभागा' के परर्याय-इप से 'खालियरी' का प्रयोग भी मिलता है। 'जज' कहते हैं गी-गोपों के रहने की जगह को और 'खालियर' में भी

भी 'ग्वाल' दिखाई देता है। ग्वालों का केन्द्र 'ग्वालियर'। 'गूजर' ओर 'अहीर' मिलते-जुलते वर्ग हैं और किसी समय ये वड़ी उन्नत स्थिति में थे। 'गूजर' भी 'गोचर' से ही जान पड़ता है। संभव है, 'गूजर' से 'गुजरात' का भी सम्बन्ध हो। गूजर ब्रज में भी बहुत हैं। एक ही वर्ग के अहीर और गूजर ये दो भेद किसी समय हो गए हों से । गूजरों से 'गुजरात'; जैसे 'मेव' लोगों से 'मेवात'। अहीरों ने तो समुद्र-तट तक घावा मारा था और 'द्वारका' अपनी राजधानी वनाई थी; परन्तु शासन ने वहाँ की भाषा न बदल दी। वहाँ की जनभाषा 'त्रजभाषा' न वन गई। ठीक उसी तरह, जैसे मुसलमान शासक प्रयन कर के भी 'उर्दू' को फारसी न वना सके और अंग्रेजी शासन अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा न बना सका। ग्वालियर की बात भिन्न है। खैर, हम कह रहे थे कि 'ग्वालियर' दक्षिणी व्रजभापा का केन्द्र है और यह भाँसी ( उत्तर प्रदेश ) के चारों ओर दूर तक चली गई है। झाँसी से इधर यह वाँदा आदि में पाछाली से प्रभावित हो गई है; यानी एक नया रूप ग्रहण करती है। ऐसी सन्धि भाषाएँ सर्वत्र हैं, जहाँ दो भापाओं का मिलन है।

### ८. अवधी और मोजपुरी

फैजाबाद जिला अवधी का है। 'अयोध्या' इसी जिले में है। आगे पूरव में फैजाबाद जिले की सीमा जौनपुर से मिलती है। जौनपुर जिले का पश्चिमी भाग अवधी चेत्र है और पूर्वी भाग 'भोजपुरी' का प्रारम्भ-चेत्र है। आगे काशी गढ़ है 'भोजपुरी' का। फिर आगे विहार के बहुत बड़े भू-भाग की व्यवहार-भापा है 'भोजपुरी'। परन्तु काशी की भोजपुरी में और विहार की भोजपुरी में कम से कम उतना अन्तर तो पड़ ही जाता है, जितना कि सेरठी (खड़ी बोली) और बाँगक् सें, या पाज्जाली और अवधी में। परन्तु इस अन्तर पर ध्यान न दे कर इस

२. 'द्वारका' यानी भारत का ( क्ष्मुद्री रास्ते से ) 'प्रवेश द्वार' यो वाहर जाने का द्वार । 'गेट भाफ इंडिया' उस समय का । 'पुरी' होने से स्त्रीवर्गीय प्रयोग ।

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

जैसे किया-पद वनते हैं; इसी वरह 'दें' 'ले' आदि । लो, दो

जैसे म्प बहुवचन के हैं; धातु के अन्त्य 'ए' का लोप कर के। 'ले' 'दें' धातु हैं। 'लेहु' 'देहु' अन्यत्र; कहीं 'लेड' 'देंड' भी। कहीं 'ड' को 'व' कर के 'लेव' 'देव' जैसे रूप भी चलते हैं। पाछाली-अवधी आदि में 'लेव'-'देव' ही अधिक चलते हैं— 'कवहूँ देव न लेव'।

और—

'वाम्हन का तुम दक्षिना देव, दूव पूत सब हम ते लेव, हर गंगा ?! यह पाख्राली-वाक्य है ; पं० प्रतापनारायण मिश्र का। 'लेड' के अति निकट है-'लेव'। कहीं 'व' को 'उ' हो जाता है। 'आवत हैं' का दक्षिणी ब्रजभाषा में रूप है—'आउत हैं'। पाछाली में 'उ' का 'व' है—'देव'। धातु के अन्त में 'व' हो, तो पाञ्चाली रूप होगा—ओकारान्त—'लाओ हमें कागजु देव' ( लाओ, हमें कागज दो )। 'लाव' के 'व' को 'ओ' हो गया है। अन्यत्र 'लावहु' 'लावड' 'लाओ' आदि। राष्ट्रभाषा में 'लाव' धातु नहीं; 'ला' है—'लाता है' 'लाए गा' 'लाया' जैसे किया-रूप होते हैं। सो, 'ला' के आगे 'उ' आ कर 'ओ' वन जाता है—'लाओ'। पाञ्चाली में 'लाव' धातु है; 'ला' नहीं। 'लावत-लावत लैंवे; तब लग तुम हीं काहे नाईं लावत हीं'—( लाते-लाते लाएँ गे ; तव तक तुम्हीं क्यों नहीं ले आते हो !)। इस लिए 'पाछ्राली' का 'लाओ' भिन्न पद्धति से है—'लाव' धातु के 'व' को ही 'ओ' कर के।

'भोजपुरी' में सव से भिन्न पद्धति है:— कितविया ला (किताव लो)

यानी 'ले' थातु के 'ए' का लोप है, आगे 'आ' प्रत्यय है। इसी तरह 'दा'—'कितविया दा न!'—(किताव दो न!)।

आछो'। 'आछो' निश्चयात्मक रूप से 'अस्' परिवार का है। 'स' का 'छ' रूप राजस्थानी और गुजराती के अतिरिक्त अन्यत्र भी देखा जाता है :—

राम क पुत्र पढ़छ (कूर्माञ्चली) . (राम का पुत्र पढ़ता है)

और :--

'गोविन्द कि पुत्री खेलछि' (गोविन्द की पुत्री खेलती है)

उदीच्य भापाओं की एक विशिष्ट धारा है 'पर्वतीय'। इस का उल्लेख हम आगे करें गे। यहाँ तो 'अस्' का रूप 'छ' दिखाने के लिए दो वाक्य हैं। यह ध्यान देने योग्य वात है कि मध्यवर्ती भापाओं की ही तरह कूर्माद्धली में 'राम क पुत्र' है; न 'राम का' और न 'राम को'। दक्षिण की मराठी भाषा में भी—'आहे' जैसे प्रयोगों में 'अस्' है। हिन्दी-परिवार में—'जाने को आहि वसे केहि गामा' जैसे प्रयोगों में भी 'अह' का 'आह' धातु-रूप देखा जाता है। 'आछो' में भी 'अ' का 'आ' दीर्घ रूप है। बाँगरू, पंजावी, राजस्थानी, पाद्धाली, अवधी आदि सभी भापाओं में 'अस्' के रूपान्तर दिखाई देते हैं। परन्तु 'भोजपुरी' में 'वा' धातु भी है—'वाटे', 'बानी' आदि किया-पद हैं। 'वर्तते' के 'वर्त' से 'वर्ट' और फिर 'वाट' रूप का अन्दाजा है। 'बाट' से 'वा' अलग कर के धातु-रूप वनाया जान पड़ता है। वर्त> वट्ट>वाट> 'वा'!

'वे' के अर्थ में 'ऊ' है। 'राखस' में धातु तो 'राख' ही है—'राखत हैं नीके' आदि, अवधी-त्रजभाषा। 'राख' का 'रख' खड़ी बोली—'रखते हैं'।

यस्तुतः 'रख' से 'राख' धातु है—'रख'>रक्ख>रख>
'राख'। 'जाको राखे साइयाँ'। 'कागज रख दो' आदि की 'रख'
धातु अलग है, जिसकी जगह पूरव में 'धर'है। प्रत्यय भोजपुरी
का अपना है—'स'—'राखस'। आशीः—भविष्यत् प्रयोग है।

दूर पड़ गया है। मध्यवर्ती भाषाओं की यह अन्तिम कड़ी है — भोजपुरी, मगही, मैथिली की भूमि। आगे फिर प्राच्य भारतीय भाषाएँ हैं, तिङन्त-प्रधान—वँगला, डाड़िया, असमिया। 'भेजपुरी' में 'ई' अन्त में है, जैसे अवधी, कन्नौजी आदि में। 'वानी' तिङन्त है ही। 'चिल आइल बानी' संयुक्त किया है — 'चले आए हैं'। पद्धित में एकता है। मराठी में भी 'त' का 'ल' हो गया है, (जब कि उदीच्य भाषाओं में 'य' हुआ है), दिला, दिले, दिली मराठी और 'दिया दिये, दी' राष्ट्रभाषा। पद्धित मराठी में छदन्त है; पर 'भोजपुरी' आदि में तिङन्त। अन्यन्न मराठी ने भी छदन्त प्रत्यय ले कर तिङन्त पद्धित पर चलाया है — 'जाता है' 'जाती है' में 'त' छदन्त है; पर मराठी में 'जात आहे' पुं-स्नी दोनो वर्गों में समान, यानी तिङन्त-पद्धित। भोजपुरी में 'इत' के 'त' को 'ल' कर के 'इल' तिङन्त पद्धित पर।

'भरि बरसात रहे के वाटे' (वरसात भर रहना है)

'रहे के बाटे' — रहने को है। 'को' की जगह 'के" विभक्ति है।

"घरे रहत-रहत आ नून तेल लकड़ी का किचकिच से नकदम हो गइल रहल हवे।"

—घर में रहते-रहते और नून-तेल-लकड़ी की किचकिच से नकदम हो गई थी — नाकों दम आ गया था।

'लकड़ी का किचिकच' 'मूसन का महतारी' आदि में जो 'का' है, उस का उचारण पूर्ण दीर्घ नहीं होता; अर्द्ध-दीर्घ उचिरत होता है। परन्तु ऐसा उचारण प्रकट करने के लिए नागरी लिपि में कोई व्यवस्था नहीं है। जो उस भाषा को जानते हैं, वे सब समभ लेते हैं। 'लकड़ी क किचिकच' और 'मूसन क महतारी' भी लिख सकते हैं। उचारण वही रहे गा। आगे चल कर 'मैथिली' में तो निश्चित रूप से हस्य उचारण

है — 'लड़का गया'। 'य' उभयत्र है; पर संज्ञा-विभक्ति से भाषा-भेद। 'खड़ी बोली' में बहुवचन 'ए' से होता है — 'राम के लड़के गए' और राजस्थानी में 'आ' से (बहुवचन) होता है:—

राम का छोरा गया (जयपुरी) राम रा छोरा गया (जोधपुरी)

गुजराती में भी 'ओ' विभक्ति है और उस की प्रवृत्ति भी राजस्थानी की ही तरह है; परन्तु संवन्ध-प्रत्यय (तद्धितीय) 'न' है:—

राम नो छोकरो गयो (एकवचन) राम ना छोकरा गया (बहुवचन)

सिन्धी में 'ज' प्रत्यय है :— राम जो छोकरो गयो (एकवचन) राम जा छोकरा गया (वहुवचन)

व्रजभाषा 'खड़ी वोली' और राजस्थानी के वीच में है; इस लिए दोनों से प्रभावित है:—

राम को छोरा गयो

'राम को' और 'गयो' राजस्थानी के अनुसार ; परन्तु 'छोरा' खड़ी बोली के अनुसार । 'लड़का गया' में जैसा 'लड़का' है ; उसी तरह 'छोरा गयो' में 'छोरा' है । अजभाषा ने एकवचन की किया तो राजस्थानी की तरह रखी—'गयो'; परन्तु बहुवचन 'खड़ी बोली' के अनुसार :—

राम के दोऊ <u>छोरा गए</u> ( राम के दोनो लड़के गए )

यानी बहुवचन में किया 'खड़ी वोली' की तरह—'गए' हैं; तो कर्ता है राजस्थानी के ढँग पर 'छोरा'। राजस्थानी में 'छोरा' बहुवचन है, 'छोरो' एकवचन है। त्रजभापा में 'छोरा'— एकवचन ('खड़ी वोली' के 'लड़का' की तरह) और 'छोरा' बहुवचन राजस्थानी के अनुसार! उभयत्र 'छोरा', एकवचन में भी और बहुवचन में भी। परन्तु त्रजभाषा है इधर 'खड़ी बोली' की ही ओर झुकी हुई।

'भोजपुरी' 'मगही' और 'मैथिली' भाषाएँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति रखती हैं। कुछ प्रवृत्ति वंगला की ओर है; परन्तु हैं ये मध्यवर्ती भाषाएँ; अवधी-पाछ्वाली की श्रेणी में। सो, इन में उभयथा प्रवृत्ति है।

'भोजपुरी' की 'वा' 'वाटे' 'वानी' आदि कियाएँ इस की अपनी रचना है। परन्तु 'वा' धातु के साथ ही प्रयोगान्तर में 'ह' का भी प्रयोग है :—

'नकदम हो गइल रहल हुवै'

यह 'हवे' हिन्दी में व्यापक 'ह' धातु से हैं पर 'विद्या चीज होखी' आदि में 'होखी' जैसी कियाएँ 'हो' धातु से हैं। मूल आर्यभापा से जिन भारतीय आर्यभापाओं का विकास है, उन सब में 'अस्' तथा 'भू' धातुओं का अस्तित्व है। अन्य सब धातु भी प्रायः एकहप ही सर्वत्र हैं; परन्तु 'अस्' ओर 'भू' तो अनिवार्यतः हैं।

'भोजपुरी' से मिलता-जुलता ही रूप 'मगही' का भी है। तीसरी भाषा 'मैथिली' है विहार की, जो उपर्य्युक्त दोनो भाषाओं से मिलती-जुलती है; परन्तु बँगला से कुछ अधिक प्रभावित जान पड़ती है। मैथिली में साहित्य भी अच्छा है। महाकवि विद्यापति की रचना 'मैथिली' में ही है; वे थे भी मैथिल ही।

#### १०. 'मैथिली' और उस का साहित्य

मैथिली में पुराना साहित्य ऊँचे दर्ज का है। द्रभंगा के ब्राह्मण-राज्य ने भी 'मैथिली' को श्रीसम्पन्न करने में चड़ी मदद दी है और संस्कृत का तो गढ़ है मिथिला। संस्कृत के प्रसार से ही मैथिली का साहित्य वैसा अच्छा बन सका। परन्तु पाछाली (कनौजी) के लिए यह बात बिलकुल उलटे पड़ती

है! 'पाद्धाली रीतिरिष्यते' कह कर संस्कृत साहित्य के परमाचार्यों ने पाञ्चाल प्रदेश में प्रचलित संस्कृत-शैली को जो महत्त्व दिया है, उस से उस प्रदेश की संस्कृत-उपासना का पता चलता है। 'गौड़' (बंगाल) की भी संस्कृत-शैली का उल्लेख है; पर वहाँ बंगीय जनता ने अपनी मातृभाषा का प्रेम छोड़ा नहीं। संस्कृत के साथ-साथ अपनी मातृभाषा को भी साहित्य दिया। यही स्थिति मैथिल-अञ्चल की है। परन्तु 'पाख्राली' वेचारी को किसी ने पृछा-पछ्छोरा नहीं! 'वैदर्भी रीति' वालों के देश का राजा (नल) भी पञ्जाल में ही सस्कृत-कीर्तित हुआ। श्रीहर्ष महाकवि थे। यदि वे चाहते, तो पाञ्चाली को भी अमर साहित्य दे सकते थे ! परन्तु किसी का ध्यान ही इधर न था! यही स्थिति मैथिली की रहती; यदि मातृभाषा-प्रेमी वंग-प्रदेश का प्रभाव उस पर न पड़ता। बंगाल का 'नदिया' तीर्थ संस्कृत के 'नव्यन्याय' दर्शन का गढ़ है। मैथिल विद्वान् वहाँ जाते-आते थे। मिथिला भी 'नव्यन्याय' में प्रौढ़ हुआ। इस आवागमन के सम्पर्क से मैथिल संस्कृतज्ञों में अपनी मातृभाषा के लिए अनुराग पैदा हुआ और उन्हों ने उत्तम साहित्य से इस की श्रीवृद्धि की। महाकवि विद्यापित बंगाल में रहे भी थे कुछ दिन।

हम यहाँ विद्यापित के ही कुछ वाक्य भाषा-वानगी के लिए उद्धृत करें गे। भाषा इतनी जल्दी नहीं बदल जाती, जितनी कि लोग सममते हैं। जो मैथिली विद्यापित के समय थी, लगभग वही आज भी है। हाँ, यह बात और है कि साहित्यिक भाषा में और उस की प्रकृति में प्रकृत जनभाषा में कुछ अन्तर आ जाता है। वैसा अन्तर तो समकाल में भी आता है। 'भोजपुरी' के प्रकरण में हम ने एक साहित्यिक भोजपुरिया विद्यान् की साहित्यिक चिट्ठी से कुछ उद्धरण दिए हैं। ये साहित्यिक विद्यान् 'आज' में लिखा करते हैं। इन की यह 'साहित्यिक भोजपुरी' निश्चय ही 'प्रकृत भोजपुरी' से कुछ

इधर-उधर है। परन्तु प्रकृति तो वही है न! उसी जन-भाषा का वह साहित्यिक रूप है। अन्तर तो देखिए, महाकवि पन्त, निराला और महादेवी वर्मा आदि की साहित्यिक हिन्दी में तथा साधारण जनों की बोल-चाल की हिन्दी में ! आज की ही हिन्दी में इतना अन्तर ! परन्तु महाकवि विद्यापित की मैथिली में और आज की जनव्यवहृत मैथिली में वैसा अन्तर नहीं हूँ। जितना अन्तर तुलसी—'मानस' की साहित्यिक अवधी में और आज की अवध-भाषा में है, उतना ही समिभए। या किर जितना अन्तर मेरी इस 'भाषाविज्ञान' की हिन्दी में और साधारण जनभाषा में है, उतना समिमए। साहित्यिक भाषा से उस की प्रकृत भाषा का आभास मिल जाता है। वेद-भाषा से वैदिक युग की जन-भाषा का अन्द्राज लग जाता है। पालि-साहित्य की भाषा से उस समय की जन-भाषा समभी जा सकती है। इसी तरह तथोक्त 'शकृत' के साहित्य से यदि णकार-वाहुल्य तथा व्यंजन-लोप का आतिशय्य हटा दें, तो किर यह साहिस्यिक भापा भी हमें उस युग कि जनभाषा का आभास दे गी। विद्यापित की साहित्यिक मैथिली में तथोक्त 'प्राकृत' का भी कहीं असर है; क्योंकि वे संस्कृत के विद्वान् थे और संस्कृत के पण्डितों पर उस कृत्रिम 'प्राकृत' की धाक बैठा दी गई थी! परन्तु वह बैसी रचना केवल यह दिखाने के लिए है कि हम उस धारा से अनभिज्ञ नहीं हैं। उन की अपनी सहज प्रवृत्ति तो जनभापा के मधुर रूप की ओर ही है। नीचे उन के वाक्य देखिए:-

> 'सैसव जीवन दुहु मिलि गेल ; स्रवन क पथ दुहु लोचन लेल । वचन क चातुरि, लहु लहु हास ; धरिनय चाँद कयल परगास ।'

'वयःसंनिध' का वर्णन है। जीवन तारुण्य में प्रवेश कर रहा है, वाल्य छूट रहा है। दोनो अवस्थाओं की सन्धि है; जैसे कि मैथिली भाषा मध्यवर्ती भाषाओं की और पूर्वी भाषाओं की सिन्ध-वस्तु है।

'दुहु मिलि गेल'—दोनो मिल गए हैं। 'शैशव' और 'यौवन' की सन्धि है। 'दुहु' में 'हु' अव्यय है। 'ह्' का लोप कर के 'दुउ' और 'उ' को 'औ' कर के 'दुओ' साहित्यिक व्रजभापा में चलता है—

> 'तरुनीरस-वंचित जुकवि, बरनत रस सिंगार। विषयी भनत 'अनन्त'—पथ, दुऔ अनन्त गँवार' —'तरंगिणी'

'मिलि गेल'—मिल गए हैं। 'भोजपुरी' में 'गइल' है। यहाँ सन्धि हो कर 'गेल'। भूतकाल की कियाएँ 'ल' युक्त विहार से बहुत दूर महाराष्ट्र में भी चलती हैं। यानी संस्कृत के भूतकालिक 'त' प्रत्यय को सराठी ने 'ल' कर लिया है। हिन्दी 'खड़ी बोली', राजस्थानी-गुजराती, पंजाबी आदि में वही 'त' वन गया है 'य'। परन्तु भोजपुरी-मैथिली आदि तिङन्त-प्रवृत्ति रखती हैं, जब कि अन्य सब क़ुदन्त पद्धति पर हैं। मराठी ने 'त' को 'ल' किया; भोजपुरी-मैथिली के ढँग पर; परन्तु कृदन्त-पद्धति अपनाई 'खड़ी बोली' की। यही नहीं, 'खड़ी वोली' का पुंप्रत्यय भी वहाँ 'ल' में दिखाई देता है। परन्तु यह भोजपुरी-मैथिली का तथा 'खड़ी बोली' का प्रभाव मराठी पर नहीं है। कहाँ मराठी और कहाँ ये उत्तर भारत की भाषाएँ ! सव का स्वतंत्र विकास है । प्रभाव तो 'खड़ी वोली' और 'राजस्थानी' का ही पंजाबी प्रर नहीं पड़ा। सर्वत्र 'य' और पंजाबी में 'य' 'त' होनो ! 'गया सी मुण्डा' में 'गया' हिन्दी की तरह और 'कीता-सी' में 'कीता' स्वतंत्र रीति से। हिन्दी में यहाँ भी 'य' होता है — 'किया था'। 'सी' और 'था' में भी अन्तर है। पंजाबी की 'सी' किया तिङन्त है और हिन्दी की 'था' किया कुद्नत है। यह सब पंजाबी का परिचय देते हुए आगे वतलाया जाए गा! यहाँ तो 'त' के विविध विकासों

पर चर्चा है। संस्कृत में भी 'त' को कहीं 'न' हो जाता है — 'क्लिन्न' 'स्विन्न' 'भिन्न' आदि। इसी अनुकरण पर पाख्राली आदि में 'दीन' 'लीन' जैसी कियाएँ हैं, कृदन्त। 'हम तुन्हें दूध दीन, रोटी दीनि'—हम ने तुन्हें दूथ दिया और रोटी दी। पाख्राली में 'आ' या 'ओ' पुंप्रत्यय नहीं हैं। परन्तु बहुत दूर जा कर मराठी में 'आ' प्रत्यय किर प्रकट हुआ। भोजपुरी-मैथिली में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है। मराठी में मैथिली और 'खड़ी बोली' का सुन्दर भिलमिल हप दिखाई देता है। विचित्रता और भी है। 'खड़ी बोली' की 'ने' विभक्ति ज्यों की त्यों मराठी में हैं। उत्तर प्रदेश की कूर्माञ्चली भाषा में 'ने' का हपान्तर 'ले' दिखाई देता है; परन्तु मराठी में ज्यों का त्यों हप 'ने' है। प्रसंगप्राप्त चीज है; देख लीजिए:—

रामाने मला लाङ् <u>दिला</u> (रामने मुझे लड्डू <u>दिया</u>)

केवल सम्प्रदान में 'मुझे' की जगह 'मला' है। सर्वनाम एक ही है; प्रत्यय-भेद है। दूसरी वात यह कि विभक्ति का सटा हुआ प्रयोग होता है और (विभक्ति लगने पर) प्रकृति का अन्त्य स्वर दीर्घ हो जाता है — 'रामाने' — राम ने। शेष सब एक है। बहुबचन में 'आ' को 'ए' हो जाए गा: —

रामाने मला सहा लाइ दिले [ राम ने मुझे छह लड्ड दिए (दिये ) ] स्त्रींवर्गीय प्रयोग में 'आ' की जगह 'ई' भी उभयत्र :—

रामाने मला रोटी <u>दिली</u> सीताने मला रोटी <u>दिली</u>

सम्पूर्ण भारत की भाषाएँ विचित्र एकता रखती हैं; अपनी भिन्नरूपता में भी। पंजावी में :—

तुसी मैं न् फल दीता (या 'दिता') तुसी मैं न् रोटी दीती (या 'दिती')

#### तुसी में नू चार फल दीते (या 'दिन्ते')

पंजाबी में कर्ता-कारक' ने' विभक्ति से प्रायः रहित है। कर्म-सम्प्रदान आदि में हिन्दी 'को' लगाती है, पंजाबी 'न्' या 'नूँ'। यही 'न्' राजस्थानी आदि में 'नै' या 'ने' है — 'राम ने लाड़ मिल्यो' — राम को लड्डू मिला। 'स्हाने सासू समभायो' — हम को सास ने समभाया। राजस्थानी 'खड़ी बोली' के पड़ोस में है; पर वहाँ कर्ता — (भूतकाल की कियाओं में) 'ने' विभक्ति नहीं रखता और सुदूरवर्ती मराठी भाषा में वह स्पष्टता के साथ उसी रूप में स्थित है!

अब अपनी उसी मैथिली पर आ जाइए:—

दोनों नेत्रों ने अवणों का रास्ता पकड़ लिया है। ये शिकारी (नयन) 'काननचारी' होने जा रहे हैं ! बड़े हो रहे हैं। 'क' संबन्ध प्रत्यय पुंविभक्ति 'आ' या 'ओ' से रहित है। हिन्दी की प्रायः सभी वोत्तियों में 'क' संबन्ध प्रत्यय है। जहाँ 'क' छूट जाए गा और 'हमार'-'तुम्हार' का रूप 'आमार'-'तोमार' हो कर यही 'र' सर्वत्र ('क' का भी) काम करने लगे गा, वहीं मध्यवर्ती भाषाओं का (हिन्दी की 'बोलियों' का) चेत्र समाप्त हो कर पूर्वी (वँगला आदि ) भाषाओं की सीमा आ जाए गी। हिन्दी की एक 'बोली' (राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में) भी 'र' का साम्राज्य है—'रामं रो घर'—राम का घर। परन्तु अन्य सब बातों में इस का मेल 'क' प्रत्यय रखने वाली 'जयपुरी राजस्थानी' से हैं, जो कि 'हिन्दी कासनवेल्थ' की भाषा है। इस लिए राजस्थान की जोधपुरी शाखा भी हिन्दी है, न पंजाबी, न गुजराती । गुजरात में तो 'न' संबन्ध-प्रत्यय है-'राम नो घर'। तब जोधपुरी उस के साथ क्या जाए! पंजावी में 'द' है - 'राम दा घर'। यो पंजाबी में भी उस की स्थिति नहीं। वैसे पंजावी भी हिन्दी-परिवार में ही समभी जाती; यदि सिख-गुरुओं ने 'गुरुमुखी' लिपि अलग न बना

ली होती। लिपि की ही एक-सूत्रता समस्त हिन्दी-परिवार में हैं और जोधपुरी-राजस्थानी की भी लिपि नागरी ही हैं। कहने का मतलव यह कि 'आ' या 'ओ' प्रत्यय के विना 'क' संवन्य-प्रत्यय भोजपुरी-मैथिली आदि में हैं और इस की जगह 'र' हैं पूर्वी भाषाओं में।

'यचन क चातुरि लहु लहु हास'
—चोल-चाल में कुछ चतुराई आ गई है और हलकी-हलकी
मुसकान प्रकट हो गई है। 'लघु-लघु'> 'लहु-लहु'।

'धरनिय चाँद कयल परनास'

—पृथ्वी पर ही चन्द्रमा ने अपनी ज्योत्स्ना छिटका दी है।
मुसकान की ज्योत्स्ना है, इस 'चाँद' में। साधारण जन
भोजपुरी-मैथिली में 'चान' बोलते हैं। मराठी में प्रयोग हो
गा—'चन्द्राने प्रकाश केला'। मैथिली में यद्यपि 'आ' या 'ओ'
प्रत्यय नहीं है और कियाओं की प्रयृत्ति तिडन्त की ओर है; परन्तु
तो भी (किया में) कहीं-कहीं पुंस्नी-भेद जान पड़ता है।

एक गोपी अपनी किसी सखी से श्रीकृष्ण के हप का वर्णन साध्यवसाना (साहश्यमूलक) 'लक्षणा' वृत्ति से कर रही हैं:—

'ए सिंख, पेखिल इक अपरूप' —अरी सखी, एक विचित्र रूप मैं ने देखा—

'सुनइत मानवि सपन-सरूप'

—तू सुने गी, तो सपना-सा माने गी। 'मानवि' कुछ पीछे 'मनवै' और 'मनबै' रूपों में चलता है। क्या है वह—

> 'कमल जुगल पर चाँद क माला' (कमल के दो पुष्पों पर चन्द्रमाओं की माला थी)

चन्द्र-पंक्ति थी कमलों पर । चरणों से ऊपर को दृष्टि जा रही है। उज्ज्वल नखों का अध्यवसान चन्द्र से है। 'श्रीवल्लभ नखचन्द्रछटा बिनु सब जग माँभ अँघेरो' आदि में भी नखों को चन्द्र कहा है। 'ता पर उपजल तरुन तमाला'

( उस के ऊपर एक तरुण तमाल उपजा है ) श्याम कलेवर का अध्यवसान है । छरहरा लंबा कद । 'तापर'-

'तामें' आदि व्रजभाषा में भी चलते हैं।

'ता पर वेढ़िल बिजुरि-लता'

( उस तमाल पर विचुल्लता वेष्टित थी )

पीताम्बर जो ओढ़ रखां था; उस का अध्यवसान है।

'कालिन्दी-तट धिरे चिल जता'

(धीरे-धीरे वह तमाल कालिन्दी-तट पर चल रहा था)

'साखा-सिखर सुधाकर-पाँती'

— उस तमाल की शाखाओं पर (लंबे हाथों के शिखरों पर, चोटियों पर, अगली टहनियों पर, यानी अँगुलियों पर) सुधाकर की पाँत बैठी थी, चन्द्रमाओं की पंक्ति। अँगुलियों के नख छटा बखेर रहे थे।

'ताहि नव पल्लव अरुन क भाँति'

—शिखर-पल्लव अरुणोदय की छटा दे रहे थे। (यहाँ हथेतियों का अध्यवसान है)।

वस, इसी तरह ऊपर वढ़ते हुए मुख-मण्डल, नेत्र तथा कुन्तल-राशि पर मोर-सुकुट आदि का वर्णन है। हमें भाषा देखने से मतलब।

एक वियोग-गीत है-

'माधव हमर रहल दुर देस!

केओ न कहइ सखि कुसल-सनेस।

जुग जुग जीवशु लाख कोस।

हमर अभाग हुनक नहिं दोस !

'सन्देश' का रूप 'सनेस' है। 'हुनक'—उन का। 'ह' का आगम हो गया है।

मैथिली और भोजपुरी में कियाओं की स्थिति सामान्य है; परन्तु संज्ञाओं में पुंछी-सेंद प्रकट करने की व्यवस्था है। खड़ी

बोली में 'लड़का'-'लड़की' की तरह 'सोटा'-सोटी' आदि पुंस्री-भेद होते हैं और राजस्थानी आदि में 'छोरो'-'छोरी' की तरह 'साँटो'-'साँटी' आदि। पंजावी में 'खड़ी वोली' की तरह— 'मुंडा'-'कुड़ी' ( लड़का-लड़की ) के पथ पर 'कुंडा'-कुंडी' आदि प्रयोग होते हैं। वहाँ कियाएँ भी 'लड़का गया'-'लड़की गई' 'छोरो गयो'-'छोरी गई' और 'मुंडा गया' 'कुड़ी गई' जैसे पुंखी-भेद प्रकट करती हैं। परन्तु भोजपुरी-अवधी में ('मगहीं' में भी ) किया तो समान रहती है ; पुंत्रत्यय या स्ती-प्रत्यय वैसा नहीं दिखाई देता ; परन्तु संज्ञाओं में पुंस्ती-भेद ऐसा स्पष्ट है, जैसा न खड़ी बोली सें, न व्रजभापा में और न पंजावी-राजस्थानी आदि में ही। एक वड़ी भारी वात वह है कि जो शब्द पंजाव, कुरुजनपद, अवध, पाछ्राल आदि में पुंचर्गीय रूप ग्रहण करता है, वही भोजपुरी मैथिली में भी और जो वहाँ स्त्रीवर्गीय रूप प्रहण करता है, वह यहाँ भी उसी तरह चलता है। यानी शब्दों की यह पुंसी-भेद की व्यवस्था लगभग वीस करोड़ की जनता की विभिन्न भाषाओं में एक सी है; तथापि भोजपूरी में और मैथिली में स्पष्टता बहुत अधिक है। इतनी स्पष्टता है कि कभी वर्ग-भ्रम हो ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ हिन्दी-परिवार में सर्वत्र 'जामुन' का स्त्रीवर्गीय प्रयोग होता है-'काली-काली जामुन'। यह इस लिए कि यह स्त्रीवर्गीय संस्कृत शब्द 'जम्बू' का ही रूपान्तर है। परन्तु 'आम' का प्रयोग सर्वत्र पुंवर्ग में होता है; क्योंकि यह संस्कृत पुंवर्गीय 'आम्र' का रूपान्तर है। 'आम मीठा है' और 'जामुन् मीठी है'। यों प्रयोग में भेद होता है; परन्तु 'यह आम है' 'यह जामुन हैं' यहाँ कोई भेद नहीं जान पड़ता। 'आम' और 'जासुन' की वनावट भी ऐसी नहीं कि वर्ग-भेद स्पष्ट हो जाए; जैसी कि 'त्तकड़ी' और 'डंडा' आदि में हैं। भ्रम को गुंजाइश है। परन्तु भोजपुरी और मैथिली में पुंछी-भेद प्रकट करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ भ्रम संभावित नहीं। पुंचर्गीय प्रत्यय

'अवा' और खींवर्गीय 'इया' सदा लगता है और इस से वर्ग-सेंद्र स्पष्ट हो जाता है :—

> 'अँववा क डार मोर परा रे हिंडोलवा' 'जमुनिया क डार वैठी कुहक कोइलिया'

'अँववा' पुंचर्गीय शब्द और 'जमुनियाँ' ह्यीवर्गीय। 'इया' निरनुनासिक है—'टिकटिया' 'रेलिया;—टिकट और रेल से 'इया' होकर। 'जमुनियाँ' में 'याँ' अनुनासिक इस लिए कि प्रकृति के अन्त में 'न' है—'जामुन'। इसी तरह 'माटी' से 'मटिया' परन्तु 'दुनी' से 'दुनियाँ'। 'किताव' और 'कागज' शब्दों में वर्गनिर्णय अनजान न कर सके गा; परन्तु हैं ये छीवर्गीय तथा पुंचर्गीय शब्द। बिहार की तीनो ही भाषाओं में निर्णयात्मक स्थिति है—'कितविया' और 'कगजवा' रूप चलते हैं। पीछे की अवधी आदि में 'कागजु' 'कागतु' रूप होते हैं; यद्यपि 'लिरकवा' आदि में 'अवा' चलता है। 'इया' भी उधर गया है; परन्तु वैसा व्यवस्थित नहीं है; जैसा कि इन भाषाओं में। यानी 'बँगला' आदि से भेद प्रकट करने की यह स्पष्ट घोषणा है।

# ११. हमारी पूर्वीय भाषाएँ

पीछे पूर्वाभिमुखी 'मध्यवती' भापाओं का परिचय दिया गया, जिस से ज्ञात हुआ कि उत्तरी भापाओं की 'आ' पुंविभक्ति पूरव में मुरादावाद तक ठीक है। आगे क्षीण होते-होते लुप्त हो गई है। इसी तरह परिचमी (राजस्थानी आदि) भापाओं की 'ओ' पुंविभक्ति त्रज में छुछ अपनी पद्धति पर है; परन्तु पूर्व की ओर चल कर क्षीण होती गई है। आगे फिर मध्यवर्ती भापाएँ (पाछ्वाली, अवधी, भोजपुरी, मगही मैथिली आदि) हैं, जहाँ 'आ' किंवा 'ओ' पुंविभक्ति कतई नहीं है। अवधी-पाछ्वाली की 'लिरकवा' तथा 'लिरका' आदि संज्ञाएँ पुंवर्गीय हैं; परन्तु इन में वह 'आ' विभक्ति नहीं है, जो कि उत्तरी भापाओं के 'लड़का जाता है' और 'मुख्डा जाँदा है' तथा 'पानी

मीठा है' आदि में दिखाई देती है। मध्यवर्ती भापाओं में 'जात है' जैसे किया-रूप होते हैं और 'मीठ पानी' चलता है। 'आ' पुंविभक्ति का बहुवचन में एकारान्त रूप हो जाता है — लड़के जाते हैं - मुंडे जांदे हन

परन्तु अवधी-पाद्याली में -

लरिका जाति हैं - लरिका जात हैं एकवचन में भी 'लरिका' और वहुवचन में भी 'लरिका'। इसी तरह -

लरिकवा पढ़ित है - लरिकवा पढ़त हैं

उभयत्र 'लरिकवा' है। किया के रूप से कर्ता को एकवचन या बहुवचन समभा जाता है। 'जाति है' एकवचन और 'जात हैं' बहुबचन। 'ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ' ब्रजभापा एकवचन क्रिया में ही लगाती है। वहाँ जनभाषा में बोलते हैं — 'जातु है' 'खातु है'। बहुबचन 'जात हैं' — 'खात हैं'। यही 'उ' पाखाली आदि में 'इ' है — 'जाति है' — 'खाति है'। 'विटिया जाति है' में 'ति' की 'इ' (स्त्री-प्रत्यय) 'ई' का हस्य रूप; क्योंकि 'ओ'> 'ड' का पुंरूप 'इ' समंजस नहीं।

मध्यवर्ती भाषाओं का यह पुंप्रत्यय 'आ' अथवा 'अवा' संज्ञाओं में ही है; विशेषणों में और कियाओं में नहीं लगता। वे ( 'आ' तथा 'ओ' ) उत्तरी और पश्चिमी भाषाओं के प्रत्यय विशेषणों में भी लगते हैं और कियाओं में भी —

> अच्छा लड़का वेद पढ़ गया (हिन्दी, खड़ी बोली) आछो छोरो वेद पढ गयो (राजस्थानी) अच्छो छोरा वेद पढ़ि गयो ( ज्ञजभापा )

व्रजभापा में 'छोरा' 'आ' से है ; विशेषण और किया 'ओ' से । मध्यवर्ती भाषाओं में यह प्रवृत्ति नहीं है । परन्तु पुंस्ती-भेद है ; भले ही छुछ सिकुड़े रूप में : -

पानी मीठ है चीर मीठि है

खड़ी-बोली में :-

पानी मीठा है खीर मीठी है

खुल कर जोर से पुंस्ती-सेंद की घोषणा है। इसी तरह अन्यत्र:—

> पानी <u>मीठो</u> है स्वीर <u>मीठी</u> है

'मीठो' और 'मीठी' में जोर से पुंछी-भेद वतलाया गया है। अवधी-पाञ्चाली में भी पुंछी-भेद है; परन्तु हलके रूप में उस का प्रकटन है। फिर से देखिए —

'पानी मीठ हैं' — 'ख़ीर मीठि हैं'

'मीठ' और 'मीठि' में वहुत कम अन्तर जान पड़ता है। आगे फिर पूर्वी भाषाओं में तो एकदम -एक-रूपता! 'भालो आछो' पुरुप के लिए भी; स्त्री के लिए भी। यानी यहाँ (वँगला में ) 'भालो आच्छो' जैसे प्रयोगों में दृष्ट 'ओ' को पुंत्रत्यय न समभ लेना चाहिए। यह पुरुप और स्त्री दोनो के लिए समान प्रयोग है। वँगला की कियाओं में भी पुंखी-भेद से रूप-भेद नहीं होता ; क्यों कि यहाँ पूर्णतः तिङन्त-पद्धति है। संस्कृत में 'रामः पठति' और 'सीता पठति' दोनो जगह 'पठित' है; तिङन्त किया है। यही पद्धति चँगला आदि पूर्ची भापाओं ने प्रहण की है। परन्तु एक और विशेषता इन पूर्वी भापाओं में है कि यहाँ प्रायः 'वचन-भेद' से भी क्रिया में रूप-भेद नहीं होता। विशेषण भी एकरूप रहता है। हिन्दी में संस्कृत तत्सम विशेषण तो प्रायः समान रूप रखते हैं — 'सुन्दर लड़का' 'सुन्दर लड़की' आदि; परन्तु 'अपने' विशेषणों में पुंसी-भेद से इप-भेद होता है — 'अच्छा लड़का'-'अच्छी लड़की'। वँगला' में यह वात नहीं है। उभयत्र 'भालों' रहे गा। एकरूपता की ओर अत्यविक ध्यान है। संस्कृत में तिङन्त किया का पुंखी-भेद नहीं होता; पर

वचन-भेद होता है — 'वालकः पठित' 'वालकाः पठित'। परन्तु वंगभापा में वचन-भेद भी किया में नहीं होता — एकवचन में और वहुवचन में एक ही रूप चलता है। हाँ, 'पुरुप'-भेद से किया के रूप में भेद जरूर होता है। 'प्रथम पुरुप' 'मध्यम पुरुप' तथा 'उत्तम पुरुप' की कियाएँ भिन्न-हप होती हैं।

पूर्वी भाषाओं में एक-रूपता की इस प्रवृत्ति का मृल भी संस्कृत में है और जिन प्राकृतों से इन का विकास है, उन में यह चीज बहुत आगे बढ़ी हुई हो गी; परन्तु उन प्राकृतों में साहित्य-रचना कदाचित् नहीं हुई और इसी जिए उपर की कड़ी नहीं जुड़ती; मिलती ही नहीं। संस्कृत में किया की एकरूपता के बहुत कुछ उदाहरण हैं; परन्तु बँगला की प्रवृत्ति बहुत आगे है। निरचय ही इस की मृल प्राकृत का ही झुकाब इधर हो गया हो गा।

संस्कृत में तिङन्त और कृदन्त दोनो तरह की क्रियाएँ चलती हैं। उत्तरी भापाओं ने (खड़ी बोली-हिन्दी तथा पंजाबी आदि ने) और पिरचमी (राजस्थानी आदि) भापाओं ने कृदन्त-प्रधान पद्धित अपनाई। वहाँ तिङन्त क्रियाएँ भी हैं; परन्तु कृदन्तों की अधिकता है। पूर्वी भापाओं में तिङन्त-पद्धित है; कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया में पुंछी-भेद नहीं होता। यहाँ तक तो संस्कृत की तिङन्त-पद्धित सही; परन्तु वचन-भेद भी यहाँ नहीं होता, जब कि संस्कृत में 'पठित'-'पठिन्त' हप से भेद होता है। 'पढ़िंद'-'पढ़िंद' में भी संस्कृत की तिङन्त-पद्धित ('पठित'-'पठिन्त' की तरह) है:—

राम पढ़िह नित वेद रमा पढ़िह नित वेद

समान रूप ; परन्तु वचन-भेद :--

सो छात्र पड़िह नित वेद वे छात्र पड़िह नित वेद राष्ट्रभाषा में भी तिङन्त किया:—
लड़का वेद पढ़ें — लड़की भी वेद पढ़ें
परन्तु बहुवचन-रूप—

लड़के वेद पहें — लड़कियाँ वेद पहें

पुंछी-भेद से किया में भेद नहीं; परन्तु (संस्कृत की तरह) वचन-भेद है—

<u>बालकः</u> वेदं <u>पठेत</u> (लड़का वेद पढ़ें) <u>बालिका</u> वेदं पठेत (लड़की वेद पढ़ें)

ब्हुवचन-

बालकाः वेदं पठेयः (लड़के वेद पहें) बालिकाः वेदं पठेयः (लड़कियाँ वेद पहें)

'पठेत्' का तो 'पढ़ें' हिन्दी ने कर लिया; परन्तु 'पठेयु:' का 'पढ़ेंजु' जैसा रूप नहीं बनाया। संस्कृत की ('न्' लगा कर) बहुवचन बनाने वाली पद्धति अपनाई। 'न्' लगाने की जगह स्वर को ही अनुनासिक कर दिया—'पढ़ें'-'पढ़ें'।

परन्तु बँगला भाषा में ऐसा वचन-भेद नहीं होता। 'आछो' एकवचन में भी, बहुवचन में भी। हिन्दी में 'है' और 'हैं' से वचन-भेद हो गा—'लड़का है' 'लड़के हैं'।

परन्तु वचन-भेद न करने की प्रेरणा तो पुरानी भाषाओं से ही मिलनी चाहिए न! ऐसे एकदम कोई भाषा आकाश से तो टपक नहीं पड़ती! बंगीय भाषा की प्रकृति (पूर्व की प्राकृत-भाषा) सामने नहीं है; परन्तु संस्कृत में कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं, जहाँ कर्ता के अनुसार किया में वचन-भेद नहीं होता, न 'पुरुष'-भेद से, न पुंछी-भेद से ही—

त्वया शीयते (तू सोता है)
युष्माभिः शीयते (तु सोता है)
मया शीयते (मैं सोता हूँ)
अस्माभिः शीयते (हम सोते हैं)

वालकै: शीयते ( लड़के सोते हैं )

वालिकाभि : शीयते ( लड़िकयाँ सोती हैं )

सर्वत्र 'शीयते'। 'पुरुप'-भेद से भी किया में भेद नहीं। वँगला में 'पुरुप'-भेद से तो किया में भेद होता है।

परन्तु संस्कृत में सकर्मक धातुओं के जब (ऊपर दी हुई पद्धित पर) प्रयोग हों गे, तो किया के रूप में (कर्ता के अनुसार तो नहीं) 'कर्म' के अनुसार परिवर्तन हो गा; पुंस्त्री-भेद भी हो गा:—

मया त्रन्थ : पठच<u>ते</u> ( में त्रन्थ पढ़ता हूँ ) त्वया त्रन्थ : <u>पठचते</u> ( तू त्रन्थ पढ़ता है )

सीतया प्रनथ : पठचते ( सीता प्रनथ पढ़ती है )

सर्वत्र 'त्रन्थः' के अनुसार 'पटचते' है। 'कर्म' बहुवचन कर दें, तो किया बहुवचन हो जाए गी:—

रामेण त्रंथा : पठ्यन्ते (राम त्रन्थ पढ़ता है)

मया प्रन्था : पठचनते ( मैं प्रन्थ पढ़ता हूँ )

वालिकया प्रनथा : पठ चनते (लड़की प्रनथ पड़ती है)

सर्वत्र 'त्रन्थाः' के अनुसार किया वहुवचन है—'पटचन्ते'। वँगला यहाँ आगे वढ़ गई है। वह कर्म के अनुसार भी किया में वचन-भेद नहीं करती।

हिन्दी में भी कुछ प्रयोग ऐसे हैं, जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार किया के वर्ग-भेद या वचन-भेद से रूप-भेद नहीं होते; वरन 'प्रप'-भेद से भी नहीं होते—किया सदा एक-रूप रहती है:—

लड़के ने वहन को <u>बुलाया</u> वहनों ने भाई को <u>बुलाया</u> मा ने वच्चे को <u>बुलाया</u> तुम ने हम को <u>बुलाया</u> हम ने तुम को <u>बुलाया</u>

सर्वत्र 'बुलाया' किया है; पुरुषवर्गीय-एकवचन रूप। 'य' क़ुदन्त भूतकालिक प्रत्यय है और उस में 'आ' पुंविभक्ति लगी है। यहाँ इस पुंविभक्ति से पुंस्तव विवक्षित नहीं है। सामान्य प्रयोग है; वर्ग-भेद के विना। संस्कृत में 'त्वया शयितम्' 'बालकैः शयितम्' 'बालिकाभिः शयितम्' सर्वत्र 'शयितम्' नपुंसक प्रयोग है; परन्तु सामान्यतः। वर्ग-भेदं विवक्षित नहीं । हिन्दी ने नपुंसक वर्ग रखा नहीं ; इस लिए सर्वत्र सामान्य प्रयोग 'आ' पुंपत्यय से होता है। यानी यह क़द्न्त किया का सामान्य रूप है। बँगला में तिङन्त की प्रधानता है। दिखाना केवल यह था कि किया की एक-रूपता अन्यत्र भी है। हम यहाँ पूर्वी भाषाओं की पद्धति मात्र बतलाने के लिए बैठे हैं, उनका व्याकरण लिखने को नहीं। इस के लिए सब से अच्छा यह कि विश्ववन्य श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वाणी सामने रखें। उन की भाषा सुसंस्कृत साहित्यिक है; परन्तु उस से जनभाषा का प्रकृत रूप भी समभा जा सकता है। संस्कृत शब्दों का बाहुल्य ही एक विशेष वात है। परन्तु भाषा का रूप समभने के लिए तो किया, सर्वनाम, विभक्ति-प्रत्यय आदि सूल तत्त्व ही देखे जाते हैं, जो कभी बदलते नहीं—साहित्यिक भाषा में भी रहते ही हैं। सो, विश्वकवि की वाणी में बंगभाषा की छटा देखिए:-

> 'जे नदी हाराये स्रोत चितते ना पारे, सहस्र शैवाल-दाम बाँ घे आसि तारे'

—जो नदी अपना स्रोत खो कर आगे बढ़ने में अशक्त हो जाती है, उसे सहस्रशः शैवाल-जाल आ कर बाँध-कस देते हैं।

'जो' की जगह 'जे' है। मध्यवर्ती भाषाओं में भी 'जे' 'से' जैसे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम चलते हैं। मागधी प्राकृत 'ओ' की जगह 'ए' कर लेने की विशेषता रखती है और वही प्राच्य प्राकृतों में भी स्थित रही हो गी, जो कि वँगला आदि में दिखाई देती है।

'जे जाति जीवनहारा अचल असार, पदे-पदे वाँधे तारे जीर्ण लोकाचार'

—जो जाति जीवन स्वो कर अचल (गतिहीन) और सारहीन हो जाती है, इसे पद-पद पर जीर्ण लोकाचार कस कर बाँघ लेते हैं।

> 'सर्व जन सर्व क्षण चले जेई पथे, हण-गुल्म सेया नाहीं जन्मे कोनो मते'

—जिस पथ पर सब लोग सदा चलते रहते हैं, उस पर कभी भी घास-फृस का उगना संभव नहीं।

'जे जाति चले न कभू, तारि पथ परे— तंत्र-मंत्र-संहितार चरण ना परे।'

—जो जाति कभी चलती नहीं, आगे बढ़ती नहीं, उस के पथ पर तंत्र, मंत्र ओर संहिता आदि के चरण नहीं पड़ सकते ! राष्ट्रभापा में 'कभी' और वँगला में 'कभू'। परन्तु वँगला का 'कभू' है ब्रजभापा तथा पाँचाली आदि की लाइन में। 'कबहूँ' के 'हूँ' को निरनुनासिक कर के कब + हू = 'कभू'। 'ब' के 'अ' का लोप और फिर ब् + हू = भू। कबहूँ > कभू।

इन पंक्तियों से वँगला भाषा का आभास मिल जाता है। इसी से मिलती-जुलती 'उड़िया' भाषा है—'उड़ीसा' की भाषा। 'उत्कल' को लोक भाषा में 'उड़ीसा' कहते हैं। उसी से 'उड़िया' नाम भाषा का। 'असम' प्रदेश की भाषा 'असमिया' भी वँगला से साम्य रखती है। सो, पूर्वी भाषाओं में ये तीन प्रमुख हैं— वँगला, उड़िया और असमिया। तीनो मिलती-जुलती हैं।

उड़ीसा (उत्कल) बंगाल से दक्षिण पड़ता है। उड़िया भाषा की पश्चिमी सीमा पर हमारी दक्षिणी भाषाएँ मिल जाती हैं, जिन में से एक 'छत्तीसगढ़ी' है। प्रकरण समाप्त करने से पहले वँगला का कुछ और खुलासा अपेक्षित है।

वँगला की किया-पद्धति तथा कारक-विन्यास का अधिक खुलासा इन वाक्यों से हो जाए गा:—

'राम आमाके रुटी दियाछितः' (राम ने हमको रोटी दी है) 'हम' को 'अम' हो कर 'आम'। विभक्ति लगने पर प्रकृति का स्वर दीर्घ। 'को' की जगह 'के' है।

'ओ' को हस्य 'उ' कर दिया जाता है—'स्टी'। 'दियाछिल' किया में स्पष्टतः दो धातुओं का प्रयोग दिखाई देता है—'दे' का 'दिया' है और 'अस' के 'छ' के साथ 'ल' या 'इल' (वर्तमान काल का) प्रत्यय है। यों प्रत्यय-दर्शन से जान पड़ता है कि 'दिया' मृलतः छुदन्त-पद्धित का है और 'छिल' छुदन्ताभास है। 'भोजपुरी' आदि में ही (भूतकाल का) 'इल' तिङन्त-पद्धित पर चला गया है, तब बंगाल तो और आगे है। परन्तु दूध का अब तो सामने 'दही' रूप है। तिङन्त-पद्धित पर किया है, चाहे जिस तरह समक्त लीजिए। कर्ता या कर्म में चाहे जो परिवर्तन कर दें—'दियाछिल' किया ऐसी ही रहे गी। हाँ, 'उत्तम पुरुप' या 'मध्यम पुरुप' कर्ता कर दें, तब अवश्य छुछ परिवर्तन हो गा। कर्ता और कर्म में चहुवचन कर दें, तब भी किया में परिवर्तन न हो गा:—

'सीता रामके चार खानि रुटी दियाछिल' (सीता ने राम को चार रोटियाँ दी हैं)

'खानि' अन्यय है, जो संख्या-वाचक शन्दों के आगे लग जाता है। मध्यवर्ती भाषाओं में 'ठो' अन्यय लगता है— 'चारि ठो'। कहीं 'ठौर' भी लगता है—'चारि ठौर'। स्थान-वाचक संज्ञा 'ठोर' पृथक चीज है। 'रोटियाँ' हिन्दी में होता है वंगला में सदा 'रुटी' रहे गा। 'दियाछिल' किया तद्वस्थ है।

१७ भा० वि०

इसी तरह -

'तुमि वेद पड़ियाह्र' (तुमने वेद पढ़ा है) कर्ता ओर कर्म बहुवचन-एकवचन चाहे जैसे हों; पुंस्नी-भेद चाहे जैसा हो, किया एकरस रहे गी:—

तुमि संहिता पड़ियाछ (तुम ने संहिता पढ़ी हैं) 'पड़ियाछ' ज्यों का त्यों हैं।

तुमि संहिता पड़ नाइ (तुम ने संहिता नहीं पढ़ी है)

यहाँ 'पड़' से ही काम चल गया, सत्तार्थक किया का सहयोग सामने नहीं है। 'नाइ' है 'नाहिं' का रूपान्तर। 'नाई' मध्यवर्ती वर्ग में भी होता है—'हम नाईं दीन है'— हम ने नहीं दिया है। 'नाहीं' भी चलता है —

'नाहीं, हम नाई दीन हैं' (नहीं, हम ने नहीं दिया हैं) 'दियाद्विल' आदि के उदीच्य भाषाओं में 'दिया है' और 'दियो हैं' रूप होते हैं। 'दिया'-'दियो' कृदन्त और 'हैं' तिङन्त-पद्धति पर। परन्तु बंग-भाषा में पूरी तरह तिङन्त-पद्धति है।

'पुरुप'-भेद से किया के रूप में भेद होता है :— 'आमरा वेद पड़ियाछि'( हम ने वेद पड़े हैं )

'आमरा' ('उत्तम पुरुप') कर्ता की किया 'पड़ियाछि' है ; 'अन्यपुरुप' की 'पड़ियाछ'। 'आमरा' कर्ता-कारक का रूप है। संबन्ध-विभक्ति का हस्वान्त रूप होता है—'आमार' —

> आमार देश ( हमारा देश ) आमार भक्ति ( हमारी भक्ति ) आमार चार खानि शिष्य ( हमारे चार शिष्य )

पश्चिमी वर्ग में — 'म्हारो', 'म्हारा' (बहुवचन) और 'म्हारी' रूप होते हैं। मध्यवर्ती वर्ग में न 'आ', न 'ओ' — हमार घरु, हमार सब लिरका। परन्तु स्त्री-वर्गीय रूप में भिन्नता है — 'हमारि चिटिया'। बंगाल में स्त्री-वर्गीय भेट भी नहीं है। यानी मध्यवर्ती वर्ग में 'आ' या 'ओ' विभक्ति न

लगने पर भी, स्त्री-वर्गीय रूप-भेद के कारण 'र' को 'संवन्ध-प्रत्यय' कहा जाए गा; परन्तु वंग-आपा में सदा एकरूप रहने के कारण 'र' 'संवन्ध-विभक्ति' है। विभक्ति एकरस रहती हैं :—

> १—<u>राजनीतेः</u> मार्गः ( राजनीति का मार्ग ) २—राजनीतेः किया ( राजनीति की किया ) ३—<u>राजनीतेः</u> कार्याणि ( राजनीति के काम )

हिन्दी में ('का' 'के' 'की') रूप-भेद 'क' संबन्ध-प्रत्यय के हैं। तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय रूप बदलता है:—

१—राजनीतिकः मार्गः—राजनीति का मार्ग् २—राजनीतिकी क्रिया—राजनीति की क्रिया ३—राजनीतिकानि कार्याणि—राजनीति के काम

हिन्दी में 'पुं-त्रर्ग' और 'स्त्री-त्रर्ग' दो ही हैं; तृतीय वर्ग नहीं। इस लिए 'कः' का रूप 'का' कर लिया। विसर्गों का विकास ही यह 'आ' है और पश्चिमी वर्ग में 'ओ'। सो, लड़का, लड़के, लड़की की तरह का, के, की संवन्ध-रूप। यह 'आ' पूरव में घिसते-धिसते वंगाल में स्मृतिशून्य हो गया और 'र' संवन्ध-प्रत्यय वन गया—'संवन्ध-विभक्ति' (सर्वत्र एकरस)। 'क' को डड़ा दिया, सर्वत्र 'र' विभक्ति।

पश्चिमी वर्ग की जोधपुरी राजस्थानी ने भी 'क' को उड़ा कर सर्वत्र 'र' रखा है; परन्तु वहाँ वह 'संबन्ध-प्रत्यय' है; क्योंकि 'ओ' संज्ञा-विभक्ति और 'ई' स्त्री-प्रत्यय से रूप-भेद होता है:—

थारो, नहारो, राम रो, सीता रो, छोरो वहुव० — थारा, नहारा, राम रा, सीता रा, छोरा स्त्री० — थारी, नहारी, राम री, सीता री, छोरी

वँगला की ही तरह जोघपुरी-राजस्थानी में भी सर्वत्र 'र' है ; परन्तु तद्धितीय संवन्ध-प्रत्यय है ; रूप बदलता है । वँगला में 'र' विभक्ति है, एकरस रहती है। संकृत में दोनो पद्धतियाँ हैं, जो कि हमारी 'मूल आर्यभापा' में भी प्रदेश-भेद से चलती हों गी। उन्हीं का अमुगमन आज की भाषाओं में है।

## १२. हमारी दक्षिणी भाषाएँ

दक्षिणी भाषाओं को हम दो भागों में देखें गे। देहली (दिल्ली) से जो दिशा पकड़ कर हम आगे बढ़े हैं, उस हिसाव से 'मध्य प्रदेश' में बोली जाने वाली 'छत्तीसगढ़ी' 'मालवी' और 'अनामिका' आदि भाषाओं को भी हम 'दक्षिणी' कहें गे। और, धुर दक्षिण की तमिल, तेलगृ, कन्नड़ तथा मलयालम तो दक्षिणी भाषाएँ हैं ही। ये 'तमिल' आदि भाषाएँ . हमारे महान् धर्माचार्य रामानुज और शंकर भगवान् की मातृ-भाषाएँ हैं । इस लिए हमारे हृदय में इन के प्रति विशेष सम्मान-भावना स्वासाविक है। वेद-च्याख्याता सायण आदि भी वहीं के थे। जो भाषाएँ जगहुरु रामानुजाचार्य और भगवान् शंकराचार्य आदि अपने कुटुम्ब में बोलते थे, उन के प्रति हमारा आकर्पण स्वाभाविक है; भले ही उन तक हमारी पहुँच न हो। यह अध्याय वहुत बड़ा हो गया है और कुछ थोड़ा आगे भी कहना है। इस लिए, अपनी उन 'तमिल' आदि भाषाओं की चर्चा एक अलग अध्याय में करें गे। वे सव 'द्रविड़-परिवार' की भापाएँ कहलाती हैं, जो वस्तुतः 'द्रविण भापाएँ' हैं। 'द्रविण' शब्द का प्रयोग हम ने 'तद्वान' अर्थ में किया है; जैसे कि संस्कृत में 'दुःखः संसर्गो दुर्जनानाम्' और 'सुखः सङ्गः सतां मतः' आदि में 'दुःख' 'सुख' आदि का होता है। हम उन्हें 'द्रविण भाषाएँ' कहते हैं, एक उपपत्ति से । इस का खुलासा वहीं उन के प्रसंग में होगा। समृद्ध भाषाएँ हैं।

डिड़िया भाषा का एक छोर मध्य-प्रदेश की 'छत्तीसगढ़ी' भाषा से मिलता है। 'छत्तीसगढ़ी' मध्य-प्रदेश के (रायपुर, द्रुग, नाँद-गवँ, रायगढ़ आदि के) बड़े भू-भाग में बोली जाती है। इस भू-भाग को 'छत्तीसगढ़' इस लिए कहते हैं कि यहाँ छत्तीस छोटे-छोटे राजाओं का अपना-अपना शासन था। 'छत्तीसगढ़ी' भाषा हिन्दी की साझेदारी में है, जैसे कि ब्रजभाषा, पाब्चाली, अवधी आदि। इसी तरह 'मालवा' जनपद की भाषा 'मालवी' और जवलपुर आदि की 'अनासिका' भाषा भी हिन्दी-परिवार में है—'हिन्दी कामनवेल्थ' में है।

मालवी भाषा मध्यप्रदेश के खंडवा, इन्दौर आदि में तथा दूर-दूर तक वोली जाती है। राजस्थान में सिम्मिलित उदयपुर (मेवाड़) की भाषा 'मेवाड़ी' है; परन्तु कुछ भाग में मालवी भी चलती है।

मध्यप्रदेश के जबलपुर, गांडरवाड़ा, होशंगाबाद, सागर आदि जिलों में एक अलग भाषा चलती है, जो कि दक्षिणी अजभाषा ('ग्वालियरी' या बुँदेलखंडी) के और दक्षिणी अवधी (बघेली) के सिम्मश्रण से बनी है; जैसे कि राजस्थानी और 'खड़ी बोली' के सिम्मश्रण से अजभाषा। इस मिश्रित भाषा का अभी तक कोई अलग नाम माछ्म नहीं; इस लिए इसे हम ने 'अनामिका' कह दिया है। रानी दुर्गावती इसी जनपद की थीं। मध्य प्रदेश में 'गोंड-भाषा' भी है। इस को हम अलग रखते हैं, अविकसित जनों की भाषाओं में।

मालवी, छत्तीसगढ़ी और 'अनामिका' आदि भाषाएँ ठीक उसी तरह हिन्दी-संघ में हैं, जैसे कि व्रजभाषा, पाछ्राली, अवधी, भोजपुरी, सैथिली, मगही, गढ़वाली, कूर्माञ्चली और राजस्थानी आदि । चे सब 'हिन्दी की बोलियाँ' हैं—ये सब 'हिन्दी' हैं । 'हिन्दी-साहित्य' में इन सभी भाषाओं का साहित्य समभा जाता है और विना किसी भेद-भाव के सब सब को 'अपना' समभते हैं; यद्यपि सर्वत्र व्यवहार के लिए (शताव्दियों पहले) इस सुविस्तृत भू-भाग के महान् पुरखों ने 'खड़ी बोली' को अपनी (साझे की) व्यवहार-भाषा और व्यापक साहित्यक भापा के रूप में स्वीकार कर लिया था और यों अनजाने ही

राष्ट्रभापा की समस्या हल कर दी थी—कम से कम उस महत्त्वपूर्ण समस्या की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा दिया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि बंगाल के राजा राममोहन राय और काठियावाड़ के स्वामी द्यानन्द और महात्मा गान्धी ने अपनी पूरी शक्ति लगा कर इसे राष्ट्रभाषा के पद तक पहुँचाया।

हम यहाँ मालवी, छत्तीसगढ़ी आदि के वाक्य-विन्यास आदि का परिचय दे कर अध्याय का कलेवर अधिक न वढ़ाएँ गे। इन से मैं दूर भी हूँ, इन का ज्ञान नहीं है। ये सब हिन्दी की बोलियाँ हैं। यद्यपि स्वतंत्र भाषाएँ हैं।

### १३. मंराठी भाषा

मराठी भाषा की एक सीमा गुजराती से, दूसरी छत्तीसगढ़ी से और तीसरी अनेक जगह द्रविड़-भाषाओं से मिलती है। और, तो भी इस का अपना स्वरूप सुव्यवस्थित है। मराठी में पुराना साहित्य भी ऊँचे दर्ज का है; विशेपतः (हिन्दी की ही तरह) सन्त-साहित्य।

मराठी बहुत दूर पड़ जाती है, उस जनपद से, जहाँ की वोली ('खड़ी बोली') परिष्ठत हो कर हिन्दी-उर्दू रूपों में सामने है। वह जनपद उत्तर प्रदेश का एक अञ्चल है। दिल्ली के बगल में, हिमालय की उपत्यका में — 'कुरुजनपद' है — वर्तमान मेरठ-संभाग के तीन जिले और मुरादाबाद का पश्चिमी भाग। उस अञ्चल से मराठी-प्रदेश की कोई भी सीमा कहीं नहीं मिलती। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि मराठी में जैसे अनेक जगह 'इ' बोलते हैं, जहाँ हम सब लोग 'ल'; उसी तरह कुरुजनपद में भी 'ल' को अनेक जगह 'इ' बोलते हैं। हम सब बोलते हैं — 'काला साँप'। कुरुजनपद (सहारनपुर आदि जिलों में) बोलते हैं — 'काड़ा साँप'। हम लोग बोलते हैं — 'निकल गया साला'। वहाँ बोलते हैं —

'निकड़ गया साड़ा' । हिन्दी की अन्य बोलियों में यह बात नहीं है; यद्यपि 'न' को 'ण' बोलने की प्रवृत्ति राजस्थान आदि में भी है; पंजाब में तो है ही; गुजरात में भी है। गुजरात तो महाराष्ट्र से मिलता ही है। 'भिगनी' का रूपान्तर 'विहनी' है, जो अवधी-पाख्राली आदि में प्रचिलत है। इस के 'बिहन' और 'बहन' रूप पिश्चम में हैं; पर ठेठ कुरुजनपद में 'वहण' बोला जाता है। यही पंजाब में जा कर 'भैण' है। परन्तु 'काला' को 'काड़ा' पंजाब में नहीं बोलते। व्रज में 'कारो' चलता है। मध्यवर्ती भाषाओं में भी 'ल' की जगह 'र' चलता है। केवल मेरठी अञ्चल में 'काड़ा' आदि जन-प्रचलित प्रयोग हैं। यह बात बीच की व्रजभाषा आदि में कहीं भी नहीं। मेरठी और मराठी में यत्र-तत्र 'ल' की जगह 'इ' है।

## पुंप्रत्यय

पुंत्रत्यय 'आ' भी मराठी में कचित् उसी तरह है, जैसे कि उत्तरी वर्ग की 'खड़ी बोली' 'बाँगरू' और पंजाबी में । यह चीज अभी आगे स्पष्ट सामने आ जाए गी। पुं-प्रत्यय यद्यपि खड़ी बोली (हिन्दी में) और पंजाबी में समान है; परन्तु तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय भिन्न हैं।

हिन्दी में 'क' सामान्य संबन्ध-प्रत्यय है, जिस में 'आ' पुंप्रत्यय लग कर —

का, के, की

पुंवर्गीय एकवचन-वहुवचन तथा स्त्रीवर्गीय प्रयोग होते हैं। परन्तु पंजाबी में 'द' संबन्ध-प्रत्यय है, जिस में 'आ' पुंप्रत्यय लग कर —

दा, दे, दी

प्रयोग होते हैं — राम दा मुंडा, राम दे मुंडे, राम दी कुड़ी। कवर्ग का प्रथम अक्षर हिन्दी में है और पंजाबी में तवर्ग का तीसरा। परन्तु मराठी में 'च' संवन्ध-प्रत्यय है; 'क' के बहुत समीप। 'आ' पुंत्रत्यय के योग से —

चा, चे, ची

हप-प्रयोग होते हें — रामाचा शास्त्रार्थ, रामाचे मुले, रामाची प्रतिभा — राम का शास्त्रार्थ, राम के लड़के, राम की प्रतिभा। विभक्ति या प्रत्यय लगने पर प्रकृति में कुछ परिवर्तन — अन्तय 'अ' को 'आ'। हिन्दी में 'आ' को 'ए' हो जाता है, प्रत्यय या विभक्ति लगने पर 'लड़के का हठ'। ये अपनी-अपनी वातें हैं।

मराठी में भूतकालिक कियाएँ भी हिन्दी की ही तरह कृदन्त हैं; उन में 'आ' पुंत्रत्यय भी उसी तरह लगता है और उस के रूप-भेद भी उसी तरह होते हैं।

यही नहीं , मराठी में 'ने' विभक्ति का प्रयोग भी ठीक उसी तरह होता है, जैसे कि हिन्दी में—

> रामाने मला लाहू दिला (मराठी) राम ने मुझे लड्डू दिया (हिन्दी)

वहुवचन :-

रामाने मला सहा लाहू दिले (मराठी) राम ने मुझे छह लड्ड दिए (< दिये)

स्त्रीवर्ग-

रामाने मला संहिता दिली—भराठी राम ने मुझे संहिता दी —हिन्दी

सर्वत्र कर्मवाच्य प्रयोग हैं, मराठी और हिन्दी में। किया में आसन्नता प्रकट करने के लिए हिन्दी में 'है' का प्रयोग होता है, जो तिङन्त-प्रकृति की चीज है; पुंखी-वर्ग में रूप नहीं वदलती। मराठी में ('हे' की जगह) 'आहे' का प्रयोग होता है, जो कि 'आहि' का ही रूपान्तर है—'जाने को आहि, वसे केहि गामा!'

> रासाने मला लाइ <u>दिला आहे</u> सराठी राम ने मुझे लडु <u>दिया है</u> — हिन्दी

स्त्रीवर्ग-

रामाने मला संहिता दिली आहे —मराठी राम ने मुझे संहिता दी है —हिन्दी

'दिला-दिली' और 'दिया-दी'। परन्तु 'आहे' में कोई परिवर्तन नहीं। यही वात हिन्दी 'है' में है। तिङन्त 'है' का वहुवचन बनाने के लिए हिन्दी उस के स्वर को अनुनासिक कर देती है और मराठी अन्त में 'त' लगा देती है। 'है' का वहुवचन 'हैं' और 'आहे' का वहुवचन 'आहेत'—

रामाने मला सहा लाङ्क दिले आहेत —मराठी राम ने मुझे छह लड्डू दिए हैं —हिन्दी

मध्यवर्ती भाषाओं के भूतकाल में 'कइल' 'गइल' जैसे प्रयोग होते हैं; परन्तु वे हैं तिङन्त-पद्धति की ओर-। पूर्व की ओर मुँह उन का है। 'कइल' में सन्धि कर हैं, तो 'केल' हो जाता है। मराठी में 'केल' हैं; परन्तु पूरी तरह कुदन्त और 'आ' पुंप्रत्यय भी इसी लिए लगता है; 'ने' विभक्ति का प्रयोग भी:—

रामाने विवाद केला — मराठी

राम ने विवाद किया — हिन्दी

+ + + +

रामाने सहा विवाद केले — मराठी

राम ने छह विवाद किए — हिन्दी

+ + + +

रामाने सन्ध्या केली — मराठी

राम ने सन्ध्या की — हिन्दी

अतिशय सान्य है, आश्चर्य-जनक! मराठी की सीमा पश्चिमी वर्ग की गुजराती से मिलती है; परन्तु इस ने वहाँ का 'ओ' पुंत्रत्यय नहीं लिया! 'आ' पुंत्रत्यय पंजाबी में भी है; परन्तु वहाँ 'ने' विभक्ति इस तरह नहीं। हिमालय की अधित्यका पर वोली जाने वाली 'कुमायूनी' में 'ने' विभक्ति का रूपान्तर 'ले' जरूर प्रचलित है; परन्तु वहाँ 'आ' पुंप्रत्यय नहीं है। वहुत अधिक साम्य है मेरठी-मराठी में और भूतकाल में कुदन्त-पद्धित तो एक ही हैं। और भेद तो स्वाभाविक ही हैं। भाषा ही स्वतंत्र है। आश्चर्य की बात तो समता है। इतनी दूर की भाषाएँ एक दूसरी को प्रभावित नहीं कर सकतीं। यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी का किसी पर प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्र विकास सब का है। फिर भी बहुत अधिक समानता है।

#### १४. हमारी पश्चिमी भाषाएँ

सिन्ध, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान की भाषाएँ पश्चिमी वर्ग में आती हैं। दिल्ली से पश्चिम चलो, तो पहले राजस्थान और धुर पश्चिम से दिल्ली को चलो, तो सिन्ध से चलना होगा। 'सिन्धी' पश्चिमी भाषाओं की अन्तिम कड़ी है। पंजाब के 'मुलतान' जिले से पंजाबी का प्रारम्भ है; परन्तु उस के भी एक बड़े भाग में सिन्धी की भालक है। पंजावी भाषा 'उत्तरी वर्ग' में हैं। दिल्ली के बगल में (हिमालय की तलहटी में ) वसे तीन-चार (मेरठ आदि ) जिलों को 'कुरुजनपद' कहते थे। वहाँ की बोली 'खड़ी बोली' कहलाती है, जिस का एक साहित्यिक रूप 'उर्दू' नाम से मुसलमानों में आहत है और दूसरा (राष्ट्रीय) सुसंस्कृत रूप 'हिन्दी' है। यहीं से उत्तरी वर्ग शुरू हो कर आगे पंजाव तक चला गया है। परन्तु हिमालय की अधित्यका पर वसे जनपद जो भापाएँ बोलते हैं, वे भी 'उत्तरी वर्ग' में ही हैं। ये धुर उत्तर की भाषाएँ हैं, जिन का परिचय हम अलग अभी दें गे । यानी 'उत्तरी वर्ग' के दो भेद हैं—१—हिमालय की उपत्यका की भापाएँ खड़ी बोली, बाँगरू, पंजावी आदि और २—हिमालय की अधित्यका की भापाएँ— गढ़वाली, कुर्माख्वली, नेपाली आदि । राजशेखर ने प्रमुख रूप से 'खड़ी बोली' को ही 'उदीच्य' कहा है। 'कृत्प्रिया उदीच्याः' का मतलब इसी से हैं कि कुरुजनपद की भाषा कृदन्तप्रधान

है। यही भारत का उदीच्य (पश्चिमोत्तर) प्रदेश है और यहीं की भाषा पूर्णतः कृदन्त-प्रधान है—'लड़का गया था'— 'लड़की गई थी' और 'जाता है'-'जाती है' आदि।

पश्चिमी भाषाओं में पूर्णतः कृदन्तप्रधानता नहीं है—'छोरा आवे छैं' और 'छोरी आवे छैं'। उभयत्र 'आवें' है। उत्तरी वर्ग की पंजाबी भाषा में—मुंडा गया सी'—'कुड़ी गई सी'। उभयत्र 'सी' है। हिन्दी में 'आता'-'आती' और 'था'-'थी' कृदन्त हैं। हम यहाँ परिचमी वर्गों की चर्चा करें गे।

# (१) सिन्धी भाषा

वन्बई मराठी भाषा का चेत्र है। कराची वहाँ से दूर नहीं है, जो कि सिन्धी भाषा का गढ़ है। परन्तु |सिन्धी की सीमाएँ अन्य भाषाओं से भी मिलती हैं। एक जगह कच्छी और काठियावाड़ी भाषाओं से सिन्धी की सीमा मिलती है। कच्छी सिन्धी से मिलती है और काठियावाड़ी गुजराती का ही रूपान्तर है। इन में बहुत कम अन्तर है; कदाचित् इतना, जितना कि पाछाली और अवधी में; या 'भोजपुरी' और 'मगही' में। 'न' ('नो') संबन्ध-प्रत्यय गुजराती वाला काठियावाड़ी में भी है और सिन्धी का 'ज' ('जो') कच्छी में भी है।

दूसरी जगह, कुछ उत्पर सिन्धी की सीमा राजस्थानी की जोधपुरी शाखा से मिलती है, जो कि 'जैसलसेर' से आगे वढ़ गई है। सिन्धी की तीसरी सीमा मुलतान के समीप पंजाबी से मिलती है। भारत का जो भाग शासिनक रूप से विभक्त हो कर आजकल 'पाकिस्तान' कहलाता है, सिन्धी उसी के एक अख़ल की भापा है, जिसे 'सिन्ध-प्रदेश' के नाम से सब जानते हैं। मुलतान से आगे रावलिंडी तक और रावलिंडी से लाहौर तक की भापा पंजाबी है, जो कि भारतीय भापाओं के उत्तरी वर्ग की एक प्रमुख भापा है। लाहौर से अमृतसर होती हुई पंजाबी भाषा अंबाला तक चली जाती है। उस के आगे

बाँगरू और फिर 'खड़ी बोली'। यानी सिन्धी भाषा दो जगह तो पश्चिमी वर्ग की दो भाषाओं से मिलती है, जहाँ 'ओ' पुंत्रत्यय चलता है और एक जगह उत्तरी वर्ग की पंजाबी भाषा से मिलती है, जहाँ 'आ' पुंत्रत्यय चलता है। परन्तु सिन्धी का संवन्ध-प्रत्यय अपना स्वतंत्र है—'ज'। इस 'ज' में सिन्धी 'ओ' विभक्ति लगाती है, जो कि 'पश्चिमी वर्ग' की अपनी विशेष चीज है। पंजाबी में 'द' संबन्ध-प्रत्यय है और 'आ' पुंविभक्ति है। सो, 'ओ' प्रत्यय के कारण सिन्धी पश्चिमी वर्ग की भाषाओं में है। संबन्ध-प्रत्यय सब के भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु 'ओ' ने एक-सूत्रता ला दी है; सिन्धी आदि भाषाओं का एक वर्ग बना दिया है—'पश्चिमी वर्ग'। देखिए:—

उत्तरी वर्ग —

राम<u>दा मुण्डा गया</u> — पंजाबी राम<u>का</u> लड़का <u>गया</u> — हिन्दी

पश्चिमी वर्ग —

राम जो छोकरो गयो — सिन्धी
राम नो छोकरो गयो — गुजराती, काठि॰
राम रो छोकरो गयो — राजस्थानी (जोधपुरी)
राम को छोकरो गयो — राजस्थानी (जयपुरी)

'जो-नो-रो-को' की एक पंक्ति है। एक वर्दी हैं — 'ओ'। कलेवर सब के भिन्न हैं — ज-त-र-क। इन सब पर 'ओ' समान रूप से है। हिन्दी (खड़ी बोली) और पंजाबी में 'आ' है — 'राम दा'-'राम का'।

यह 'ओ' पुंप्रत्यय (पूरी धारा में ) विशेषणों में तथा क़दन्त कियाओं में भी समान रूप से दिखाई देता है और पुंवर्गीय संज्ञाओं के भी एकवचन में । पुंचर्गीय एकवचन की यह निशानी है; न बहुवचन में रहता है, न स्त्रीवर्गीय प्रयोग में ही—'मीठो फल', 'छोकरो गयो', 'राम जो (रो, नो, को) छोरो' (या 'छोकरो')।

#### 'ज' प्रत्यय का उद्भव

सिन्धी का यह 'ज' संबन्ध-प्रत्यय कहाँ से आया, कैसे वना; जानने की इच्छा हो सकती है। यह 'ज' प्रत्यय किसी पुरानी 'प्राकृत' से आया है। संस्कृत में बोलते हैं:—

> भारतीयो व्यवहारः (भारत का व्यवहार) भारतीया व्यवहाराः (भारत के व्यवहार)

यहाँ एकवचन में 'यो' और वहुवचन में 'या' दिखाई दिया। इन दोनो को लोकभाषा ने अलग कर लिया और 'यो' को 'जो' तथा 'या' को 'जा' कर लिया। संचेष की ओर जनभाषा का झुकाव होता है। 'अधुना' का 'हुन' कर के 'हुण' वना लिया ओर 'स्नुपा' को 'नू' वना लिया (पंजावी ने)। सो 'ईयो' का 'यो' तथा 'ईया' का 'या' मात्र ले कर चवर्णिय हम दे दिया:—

<u>राम जो</u> — राम का <u>राम जा</u> — राम के

यों 'जो' तथा 'जा' संबन्ध-प्रत्यय हुए; पु० एकवचन और वहुवचन। संस्कृत के :—

पुत्रो गतः ( लड़का गया ) पुत्रा गताः ( लड़के गए )

इन रूपों को प्राकृत ने कर लिया :--

पुत्तो गदो (लड़का गया) पुत्ता गदा (लड़के गए)

यानी प्राक्तत ने विसर्ग उड़ा दिए। 'अ' से परे विसर्गों को 'ओ' कर लिया और बहुबचन ('आ:') के विसर्ग उड़ा दिए। 'गतः' का 'गदो' कर के 'गयो' रूप। 'द' को 'य' हो गया, जैसे कि 'मद' (मदिरा) का 'मय' रूप कहीं हो गया। 'गदा' का हप 'गया' हो गया, बहुबचन। इसी तरह विशेषणों में भी

'ओ' तथा 'आ' लगे। सर्वत्र एकवचन में 'ओ' तथा बहुवचन में 'आ' देख कर भाषा ने इन्हें पुंवर्गीय एकवचन और बहुवचन के स्वतंत्र प्रत्यय मान लिए और फिर अपने शब्दों में स्वतंत्र रीति से इन का प्रयोग किया।

स्पष्ट हुआ कि सिन्धी के 'जो'-'जा' में 'ज' संबन्ध-प्रत्यय है 'तद्धितीय' और उन में 'ओ'-'आ' पुंप्रत्यय लगे हैं, एकबचन और बहुवचन में ! सिन्ध का —

#### 'मोहन जो दड़ो'

जगत्प्रसिद्ध है — 'मोहन को दड़ो'-'मोहन का टीला'। इसी 'मोहन जो दड़ो' को लोग 'महें जोदारो' जैसे अटपटे रूप में सामने रखा करते हैं! 'जो' बहुत स्पष्ट संबन्ध-प्रत्यय है और यही प्रत्यय सिन्धी को पश्चिमी वर्ग की अन्य भाषाओं से अलग करता है —

राम को छोरो गयो राम रो छोरो गयो राम नो छोकरो गयो राम जो छोकरो गयो

केवल 'ज' से भेद है। भेद तो और भी बहुत से हैं; भाषा ही अलग है; परन्तु धारागत मूल भेद संबन्ध-प्रत्यय 'ज' का है।

सिन्धी के लिए विदेशी शासकों ने एक नई लिपि बनाई, जो कि फारसी लिपि का रूपान्तर है और दाएँ से वाएँ चलती है; 'खरोष्ट्री' जैसी। इस लिपि ने बड़ा भमेला डाल दिया। चीज ही दूसरी जान पड़ने लगी। पहनावे का बड़ा असर पड़ता है। लोग कुछ का कुछ समझने लगते हैं। 'खर'+ 'उष्ट्र' = 'खरोष्ट्री'! आधा तीतर, आधा बटेर! भाषा कहीं की, लिपि कहीं की!

सिन्धी से कच्छी और काठियावाड़ी भाषाओं की सीमा मिलती है, जो गुजराती के ही एक रूप हैं। 'ज' — 'न' संबन्ध-प्रत्यय हैं। इस लिए प्रमुख रूप ('गुजराती') का ही उल्लेख यहाँ हम करें गे। राजस्थानी की जोधपुरी शाखा भी सिन्धी की सीमा से मिलती है, जिस की चर्चा हम आगे चल कर करें गे।

# (२) गुजराती और पंजावी भाषाएँ

हमारी गुजराती भाषा भी अपने प्राचीन साहित्य से समृद्ध है — विशेषतः सन्त-साहित्य से। इस की सीमा एक ओर मराठी से मिलती है और स्थल-विशेष में मराठी की ही तरह यहाँ भी 'ल' का उच्चारण 'इ' की तरह होता है। 'उलयोरभेदः' संस्कृत में प्रसिद्ध है। बहुत पहले भी प्रदेश-भेद से 'ल'-'ड' बोले जाते थे; एक ही शब्द के प्रदेश-भेद से द्विविध उच्चारण। संस्कृत के 'नल'-'नड' आदि द्विरूप शब्द इस में प्रमाण हैं। संस्कृत व्यापक भाषा ठहरी; दोनो जगह का उच्चारण ले लिया। कुरुजनपद में भी प्रायः शब्द के अन्त का 'ल' बोला जाता है — 'इ'। 'काड़ आ गया' (काल आ गया)।

गुजराती की दूसरी सीमा राजस्थानी (जोधपुरी) से मिलती है और वह (जोधपुरी-राजस्थानी) पंजावी की सीमा तक पहुँची है। फलतः राजस्थानी की इस शाखा ने गुजराती को प्रभावित किया है और स्वयं वह पंजाबी से प्रभावित हुई है। 'फलानि पश्यामि' की 'नि' को पंजाबी ने 'नू' या 'नूँ' कर लिया है।

हिन्दी (खड़ी बोली) में 'को' विभक्ति जहाँ-जहाँ लगती है, वहीं पंजाबी में 'नू' विभक्ति लगती है —

राम को जाने दे — हिन्दी राम नू जाण दे — पंजाबी

+ + +

ह्म को आज बुखार आ गया — हिन्दी सानू अज बोखार आ गिया — पंजाबी 'को' की जगह जहाँ 'इ' हिन्दी में लगती है, वहाँ भी पंजाबी में 'नू' चलती है —

तुझे देख लूँ गा—हिन्दी तैनूँ वेख ल्याँ गा—पंजाबी

+ +

और-

राम को नौकर रखा था-हिन्दी

राम नूँ नौकर रक्ख्या सी-पंजाबी

'रखा था' में दोनो अंश कृदन्त हैं—'रखी थी'—'रखे थे'। परन्तु पंजाबी में 'सी'—'सन' रूप होते हैं—तिङन्त।

मुंडा गया सी ( लड़का गया था )

कुड़ी गई सी (लड़की गई थी)

'गया'-'गई' में पुंक्षी-भेद है; परन्तु 'सी' उभयत्र समान है। बहुवचन में रूप दूसरा है:—

मुंडे <u>गए सन (</u> लड़के गए थे ) कुड़ियाँ गई सन ( लड़कियाँ गई थीं )

कृदन्त किया में भी बहुवचन-सूचक 'आँ' लगा देते हैं और 'ई' को 'इय्' हो जाता है :—

'क़िड़याँ गइयाँ सन'

इसी तरह विशेषणों में भी :-

'वड़ियाँ-वड़ियाँ घोतियाँ'—

यह संस्कृत की अविकल पद्धति है—'महत्यः शाट्यः'। हिन्दी में 'वड़ी साड़ियाँ' चलता है। साड़ी के साथ ही उस की लंबाई-चौड़ाई है, अलग नहीं कि वहाँ भी विभक्ति पृथक् लगाई जाए; यह हिन्दी का तर्क।

ये 'सी' 'तथा' 'सन' संस्कृत तिङन्त 'आसीत्' |और 'आसन्' के रूपान्तर हैं। 'आसीत्' का मध्य अंश ले कर 'सी' तिङन्त किया। 'आसन्' का 'सन्' ले कर अपनी 'सन' किया।

हम 'न्' विभक्ति की चर्चो कर रहे थे; गुजराती के प्रसंग में । कहना यह था कि पंजाबी की यह 'न्' विभक्ति जोधपुरी-राजस्थानी ने प्रहण कर ली; परन्तु अपनी टकसाल में ढाल कर उसे 'ने' कर लिया । यानी स्वर बदल दिया । प्रयोग-विधि सब वही, जो पंजाबी में 'न्' की है; हिन्दी की 'को' विभक्ति की जगह । राजस्थानी की 'जयपुरी' शाखा में भी यह 'ने' विभक्ति ही चलती है; यद्यपि उस के पड़ोस ( व्रज ) में 'कों' ( <कूँ') चलती है। आज तो 'राजस्थान' में पुराने 'भरतपुर राज्य' और 'घौलपुर राज्य' भी समाविष्ट हैं, जहाँ व्रजमापा बोली जाती है। 'राजस्थानी' वह, जहाँ 'ओ' पुंप्रत्यय का बहुवचन में 'आ' रूप व्रहण करे—

> 'राम को छोरो गयो' (राम का लड़का गया) राम का छोरा गया (राम के लड़के गए)

यह जयपुरी शाखा है और 'र' प्रत्यय से जोधपुरी शाखाः— 'राम रो छोरो गयो' ( राम का लड़का गया ) 'राम रा छोरा गया' ( राम के लड़के गए )

यानी 'थारो'-'म्हारो' और 'थारा'-'म्हारा' के (एकवचन— बहुवचन रूपों के) 'रो'—'रा' ले कर उन्हीं का सर्वत्र प्रयोग 'जोधपुरी' की विशेषता है। शेप सब कुछ दोनो शाखाओं में प्रायः समान है। परन्तु 'भरतपुरी' और 'धौलपुरी' भाषा उपर्य्युक्त दोनो शाखाओं से भिन्न है। वहाँ प्रयोग-पद्धति भिन्न है:—

> राम को छोरा गयो ( एकवचन ) राम के ( सव ) छोरा गए ( वहुवचन )

'राम के' और 'गए' प्रयोग राजस्थानी के विरुद्ध हैं। सो, शासनिक दृष्टि से किए गए देश-प्रदेश के भेद भाषा का नियमन नहीं कर सकते। पंजाब में उस 'नारनौल' जिले को ले लिया गया है, जहाँ की भाषा 'जयपुरी'-राजस्थानी है। पंजाब में ले लेने पर भी वहाँ की भाषा पंजाबी नहीं हो गई—शताब्दियाँ बीत जाने

१८ भा० वि०

पर भी । इसी तरह राजस्थान के भरतपुर-घोलपुर आदि के अंचल 'राजस्थानी' भाषा से अलग हैं । 'पाकिस्तान' वन गया; शासन-दृष्टि से एक दृसरा देश; परन्तु न सिन्ध की भाषा चदली; न पंजाब की ओर न पूर्वी बंगाल की । पंजाबी लाहौर में चल रही है और बँगला ढाका में । इन जनभाषाओं को कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता; पर स्वतः हृपान्तरित हो सकती हैं।

खेर, कहना यह था कि राजस्थानी की 'जोधपुरी' शाखा ने पंजाबी से 'न्' विभक्ति ली और उसे 'ने' बना कर 'जयपुरी' शाखा में भी पहुँचा दिया। यही नहीं, उस (राजस्थानी) ने इस 'ने' को फिर गुजराती में पहुँचा दिया। राजस्थानी ने पंजाबी को भी प्रभावित किया है। पंजाबी में हिन्दी की तरह 'आ' पुंप्रत्यय है और उसी की तरह इस के प्रयोग होते हैं; परन्तु कहीं राजस्थानी का प्रभाव पड़ गया है:—

मैंनू जाण दे ( मुझे जाने दे )

यहाँ 'जाना' के एकारान्त रूप 'जाने' की तरह 'जारो दे' पंजाबी में नहीं है; प्रत्युत राजस्थानी की तरह प्रयोग है— 'जाण दे'।

म्हाने जाण दे — राजस्थानी मैंनू जाण दे — पंजाबी।

उस की विभक्ति 'नू' ले कर 'ने' रूप से प्रयोग किया और उसे अपना किया-रूप 'जाण' दे दिया। भाषाओं में ऐसे आदान-प्रदान चलते रहते हैं।

यही 'ने' (कर्म-सम्प्रदान आदि की) विभक्ति गुजराती में चलती है। 'म्हाने चाकर राखो जी'—(हम को नौकर रखो) आदि प्रयोग जैसे पुरानी राजस्थानी में हुए हैं, वैसे ही आज भी होते हैं। यही स्थिति गुजराती की है। पुरानी गुजराती सूक्ति है:—

'वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जागों रे।'

महातमा गान्धी ने (भक्त 'नरसी मेहता' का) यह वैष्णव-लक्षण अपनी नित्य की प्रार्थना में सिम्मलत कर लिया था। 'तेने' में 'ने' विभक्ति कर्म कारक में है। व्रजभाषा में कहें गे— 'ताकों' 'ताकों'। व्रज की जनभाषा में 'ताकूँ' और साहित्यक व्रजभाषा में 'ताहि' भी। 'तेने' की जगह 'ताकों' कर दें और 'जाणे' की जगह 'जाने' वोलों, तो यह व्रजभाषा हो गई। परन्तु 'गयो' का बहुवचन जो गुजराती में 'गया' होता है, वह उसे राजस्थानी के (पश्चिमी) वर्ग से हटने नहीं देता! व्रजभाषा में 'जो' होता है, गुजराती में 'जे', भाजपुरी की तरह।

व्रजभाषा में 'जानै' होता है, राष्ट्रभाषा में 'जाने'। परन्तु गुजराती में 'जाएं।' है। यह 'ण'-प्रवृत्ति राजस्थानी में भी हैं और उत्तरी वर्ग की कौरवी, बाँगरू तथा पंजावी आदि में भी। हिमालय की अधित्यका पर बसे 'गढ़वाल' और 'कुमायूँ' आदि जनपदों में भी 'ण' की प्रवृत्ति है—'जाण' 'आवण' 'सोवण' आदि। यानी ब्रज के तीन ओर 'ण' की प्रवृत्ति है ; परन्तु पूर्व की ओर 'पाञ्चाली' (कन्नौजी) 'ण'-प्रवृत्ति से शून्य है। वहाँ 'आवन नाई चहत हैं' — ( आना नहीं चाहते हैं ) और 'जान देव, नाईं मानत हैं तौ'—( जाने दो, नहीं मानते हैं तो ) यों 'आवन'-'जान' जैसे प्रयोग ('न' से ) होते हैं। यही प्रवृत्ति आगे अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि में है। सो, ब्रज पर निःसन्देह इस दिशा में पाछ्राली का प्रभाव पड़ा है। 'कौरवी' या 'खड़ी बोली' में 'ण' की प्रवृत्ति है-'बहण, सुण तो'। परन्तु इस बोली के व्यापक साहित्यिक रूप में ( भारत की व्यवहार-भाषा 'हिन्दी' में ) 'ण' की जगह 'न' लिया गया है—आना, जाना, खाना आदि। 'जाने'-'आने' और 'जाने दें'—'आने दें' प्रयोग यहाँ होते हैं। पंजाब में 'जाण दे मैंनू' होता है और हिन्दी में 'जाने दे मुझे' चलता है। उर्दू में

भी 'न' की प्रवृत्ति है। यह परिष्कार हुआ साहित्यिक भाषा में, जो कि आज देश की व्यवहार-भाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। व्यापक भाषा में कई दृष्टियों से कुछ परिष्कार होता है। जनभाषा जैसी की तैसी चलती रहती है। मेरठी चेत्र में आज भी 'ण' की प्रवृत्ति है। हिन्दी में 'ण' भी है, संस्कृत के 'कारण' 'धारणा' आदि तद्रूप संस्कृत शब्दों में। परन्तु पूरे 'उत्तरी वर्ग' में और राजस्थानी आदि (पश्चिमी वर्ग) में तथा कुमायूनी आदि पर्वतीय भाषाओं में 'ण' 'अपने' शब्दों में भी चलता है। गुजराती में भी 'ण' ही है। परन्तु 'ने' आदि विभक्तियाँ स्वरूपस्थ ही रहती हैं और संस्कृत के 'अभिमान' जैसे शब्दों में भी 'न' ब्यों का त्यों रहता है:—

'पर-दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे'

व्रजभापा-साहित्य में और अवधी-साहित्य में 'आनै' चलता है—'आन कहें, <u>आनै</u> न डर'—(अन्य कोई कुछ कहे, तो (उसे) मन में न लाना चाहिए)।

'सकल (ड) लोक मा सहुने वन्दे, निन्दा करे न केनी रे।' 'केनी' में 'नी' संवन्ध-प्रत्यय ( 'नो' ) का स्त्रीवर्गीय रूप है। 'ल' को 'ड' भी बोलते हैं।

'में' विभक्ति की जगह 'मा' है, जो 'माँ' के रूप में भी चलती है। मध्यवर्ती पाछाली-अवधी आदि में भी 'माँ' रूप ('में' की जगह ) चलता है। हिन्दी में 'राम के मन में' प्रयोग होते हैं। 'में' के साथ 'के' है। 'के मन में' अच्छा लगता है। परन्तु गुजराती में 'माँ' है—

'दृढ़ वैराग्य जेना मन माँ रे' 'माँ' के साथ 'ना' है—'जेना मन माँ'—जिस के मन में'। वही संबन्ध-प्रत्यय 'न' है।

## 'रामनामशूँ ताली( डी ) लागी, सकल( ड ) तीरथ तेना मन मारे।'

<u>उस के मन में</u> ही सब तीर्थ हैं, जिस की लो राम नाम से लगी है। 'से' की जगह' 'शूँ' है, जो कि राजस्थानी में 'सूँ' है और बज में 'सों' है।

गुजराती में शब्दों का तृतीय वर्ग (नपुंसक लिङ्ग ) भी है। जहाँ श्वीत्व-पुंस्त्व स्पष्ट नहीं, ज्ञात नहीं, या है ही नहीं, वहाँ ('न श्वी, न पुमान') 'नपुंसक-प्रयोग' होता है। 'नारायण नो छोकरों'

यहाँ 'छोकरो' पुंचर्गीय है ; इस लिए 'नो' है । परन्तु— 'नारायणनुं नाम ज लेतां वारे, तेना तजीए रे !'

'नाम' नपुंसक है गुजराती में ; इस लिए पुंप्रयोग नहीं, न स्त्रीवर्गीय प्रयोग ही ; एक पृथक् रूप :—

'नारायणनुं नाम' — (नारायण का नास)

जो नारायण का नाम लेने से रोके, उस का साथ छोड़ देना चाहिए।

'माँगें' वहुवचन किया हिन्दी में होती है; परन्तु गुजराती में निरनुनासिक 'माँगें' ही रहती है। कर्ता के बहुवचन से ही उस में बहुत्व की प्रतीति होती है:—

'हरि ना जन तो मुक्ति न माँ गे'

'नो' का वहुवचन रूप 'ना' है। हिर के जन (भक्त) तो मुक्ति माँगते नहीं हैं।

गुजराती की सीमा राजस्थानी से आ मिलती है और इन दोनो ने परस्पर एक दूसरी को प्रभावित किया है। राजस्थानी जा मिलती है 'वाँगरू' से, जिसे 'हरियानवी' भी कहते हैं।

## (३) 'वाँगरू' या 'हरियानवी' भाषा

'वाँगरू' भाषा हिन्दी की साझेदारी में हैं—उस 'भाषा-मण्डल' की सदस्या है, जिस में 'खड़ी बोली' के साथ-साथ राजस्थानी, व्रजभाषा, मालवी, छत्तीसगढ़ी, पाछाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली और कुमायूनी आदि भाषाएँ भी सिम्मिलित हैं। तो भी, जैसे कि अन्य सभी भाषाएँ स्वतंत्र स्वरूप रखती हैं, उसी तरह यह 'वाँगरू' या 'हरियानवी' भी। परन्तु इस भाषा का बड़ा भारी महत्त्व इस लिए है कि यह कई भाषाओं को प्रभावित करती है।

दिल्ली-मेरठ-मुरादाबाद का अधिकांश चेत्र पहले 'कुरुजनपद' कहलाता था। उस के पीछे का बहुत बड़ा भू-भाग 'कुरुजाङ्गल' कहलाता था, जहाँ 'कुरुचेत्र' है और जहाँ 'पानीपत' के मैदान में बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं। इस प्रदेश को 'वाँगर' भी कहते हैं और 'हरियाना' भी। यहाँ अपनी स्वतंत्र भाषा है, जो अपने चारो ओर की भाषाओं पर अपनी छाप डालती है। इस अच्चल की दो पट्टियाँ हैं। एक तो सहारनपुर से आगे यमुना पार कर के शुरू होती है और जगाधरी, कुरुचेत्र आदि बीच में ले कर 'अम्बाला' तक चली चाती है। 'अम्बाला' से पंजावी भाषा प्रारंभ हो जाती है। यानी अंबाला जिले का इधर का भाग 'वाँगरू' बोलता है और उधर का पंजावी।

दूसरी पट्टी बाँगरू की वह है, जो कि मियानी-हिसार होती हुई पंजाबी से जा मिलती है। इसी पट्टी का एक अंश राजस्थानी का स्पर्श करता है। यहीं की भाषा 'राम काम करें से' के 'से' को ले कर राजस्थानी 'छै' कर लेती है। दूसरी पट्टी में 'है' चलता है, इसी 'से' का रूपान्तर। ये 'आवेहें' जैसे प्रयोग फिर 'कुरुजनपट़' तक चले गए हैं। यानी कुरुजनपट में 'राम आता है' के साथ 'राम आवे हैं' भी सुना जाता है। राष्ट्रभाषा ने 'आता है' का परिष्कार कर के 'आता है' रूप प्रहण किया; क्योंकि 'त' की व्यापकता अधिक हैं—आवत है, आउत है, आवत है, आदि। पंजाबी का 'जाँदा है' आदि भी इसी 'त' के रूपान्तर हैं। 'कुत्थिया उदीच्याः'—उदीच्य कुदन्तप्रिय होते हैं। 'आये से' आदि तिङन्त रूपों की वहुलता नहीं है। 'से' तिङन्त

है; 'अस्' के 'स्' का सस्वर रूप है—'सै'। तिङन्त-पद्धित हे—'राम सै'-'सीता सै' (राम है-सीता है)। 'आवै' भी तिङन्तः—

> राम आवे से — सीता आवे से (राम आवे हे — सीता आवे है)

परन्तु राष्ट्रभाषा में विशेष या मुख्य किया छदन्त और सामान्य या सहायक किया तिङन्त :—

राम आता है - सीता आती है

'है' उभयत्र समान ; परन्तु आने में भिन्नता है । पुरुष की चाल और स्त्री की चाल में अन्तर है । सत्ता समान है ।

पंजाबी में भी मुख्य किया कृदन्त है—'राम जाँदा है'— 'सीता जाँदी है'। पंजाबी से आगे 'लहँदा' 'डोगरी' और 'काश्मीरी' भाषाएँ हैं ; आर्यभाषा-परिवार की।

बाँगरू ने मेरठ-चेत्र की जनभाषा को अवश्य प्रभावित किया है। 'आवै है' भी वहाँ चलता है।

वाँगरू के चेत्र से उधर फिर दिल्ली समीप ही है। वाँगरू की भी देहली है यही 'देहली'। दिल्ली से चली डाक-गाड़ी 'वाँगरू' के चेत्र में ही दम लेती है।

वस्तुतः 'कुरुजनपद' की कोरवी या 'खड़ी वोली' और 'कुरुजाङ्गल' या 'वाँगर' की 'वाँगरू' भाषा को एक ही भाषा की दो वोलियाँ समभना चाहिए।

यों, जहाँ से हम चले थे, वहीं घूम कर आ गए; अपनी देहली पर I

अभी तक हम ने भाषाओं के जो वर्ग किए और समझे, उन से अतिरिक्त दो वर्ग अभी और शेप हैं और ये वहुत वड़े तथा वहुत समृद्ध वर्ग हैं। १—वे भाषाएँ, जो कि हिमालय की अधित्यका पर वसे वहुत वड़े भू-भाग के विविध जनपदों में वोली जाती हैं और २—वे धुर दक्षिण की भाषाएँ, जो 'द्रविड़-परिवार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम वर्ग के वारे में अधिक

कुछ नहीं कहना है; इस लिए उस का उल्लेख इसी अध्याय में हो गा। दूसरा वर्ग कुछ अपनी पृथक स्थिति भी रखता है; इस अध्याय में दी गई भाषाओं से उस की अपनी एकदम पृथक् स्थिति—सत्ता है। इस लिए उस वर्ग का परिचय हम अगले स्वतंत्र अध्याय में दें गे।

## १५. हिमालय की ( पहाड़ी ) भाषाएँ

हिमालय की अधित्यका पर बसे विभिन्न प्रदेशों तथा देशों की भाषाएँ भी उसी 'मूल आर्यभाषा' के उत्स से हैं, जिस से समतलीय (मैदानी) भाषाएँ काश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिन्दी, बँगला, गुजराती, सिन्धी, मराठी आदि । हिमालय पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलिए। पंजाब की 'कुल्छ्' पहाड़ियों की भाषा ऐसी है, जिस पर पंजाबी का भरपूर प्रभाव है। उस से पूरव 'शिमला' की वे पहाड़ी भाषाएँ हैं, जिन्हें 'हिमाचल राष्य' में उन्हर्भ है। इन पर पंजाबी का प्रभाव नहीं है। 'हिसाचल' क्राच्य जिसे आज कहते हैं, उसे और 'कुन्छ' को पहले 'जलन्धर खंड' कहते थे; ऐसा श्री राहुल जी ने लिखा है। इस 'जलन्धर खण्ड' या 'हिमाचल राज्य' से पूरव चलिए, तो 'गढ़वाल' प्रदेश है। इस प्रदेश का पुराना नाम 'केदार-खण्ड' है। 'केदार-खण्ड' नाम कदाचित् इस लिए पड़ा हो कि यहाँ खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं। किसी-किसी केत की चौड़ाई तो दो ही गज की देखने में आती है। लंबाई कुछ अधिक होती है; परन्तु फिर भी मैदानी खेतों के समक्ष कुछ भी नहीं। इसी लिए 'केदारखण्ड' नाम पड़ गया हो गा—'खण्डशः केदाराः यत्र'—जहाँ खेत छोटे-छोटे द्धकड़ों में हों, वह 'केदार-खण्ड'। 'केदार खण्ड' के देवता 'केदारनाथ'। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तीर्थ केदारखण्ड (गढ़वाल) में ही हैं। कुरुजनपद के सामने ही यह सुविशाल पर्वतीय चेत्र है। हरिद्वार-ऋषीकेश कुरुजनपद में हैं और यहाँ (हरिद्वार-ऋपीकेश) से 'नरेन्द्रनगर' दिखाई

देता है, जिसे गढ़वाल के एक राजा साहब ने लगभग चालीस वर्ष पहले वसाया था। 'ऋषीकेश' की भाषा कौरवी या 'खड़ी बोली' है और 'नरेन्द्रनगर' की 'गढ़वाली'। यही स्थिति देहरादून की और ऊपर (मसूरी) की जनभाषाओं की है। मसूरी में पहाड़ी लोगों की भाषा सुनिए,वही 'गढ़वाली'।है। गढ़वाली भाषा बहुत दूर तक फैली है; इस लिए उस के बहुत से अवान्तर-भेद स्वाभाविक हैं।

गढ़वाल और नेपाल के बीच में 'कुमायूँ' या 'कूर्माञ्चल' पर्वतीय चेत्र है। यह पर्वतीय चेत्र मैदानी 'उत्तर पद्धाल' (बरेली आदि) के सामने पड़ता है। 'नैनीताल' जाएँ, तो वहाँ के पर्वतीय जनों की कुमायूनी भाषा सुन सकते हैं। नेपाल पड़ता है 'अवध' के सामने, बिहार के सामने और कुछ-कुछ वंगाल के वगल में। 'हिमाचल' से ले कर नेपाल तक पर्वतीय भाषाओं की एक धारा चली गई है और ये सब भिन्न होते हुए भी परस्पर संबद्घ हैं, जैसे कि मैदानी भाषाएँ राजस्थानी, गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी और सिन्धी; या 'खड़ी बोली' गाँगुरू, पंजाबी, डोगरी, काश्मीरी आदि । वीच में पड़ती है कुमायूनी भाषा, जो पूर्व में नेपाली से और पश्चिम में गढ़वाली से मिलति है। मध्यवर्ती भाषा है। इस के कुछ नमूने देने से पूर्व-पश्चिम की भापाओं का भी आभास मिल जाए गा। नेपाल के नरेशों के नाम के अन्त में 'शाह' जोड़ते हैं; इसी तरह 'टिहरी' (गढ़वाल ) के राजाओं के नाम भी 'शाह' जोड़कर चलते हैं — 'नरेन्द्र शाह' 'महेन्द्र शाह ' आदि ।

# कुमायूनी भाषा

'कूर्माञ्चली' और 'कुमायूनी' एक ही बात है। कुमायूनी भापा पर 'ओ' पुंप्रत्यय का प्रभाव है और 'अस्'-प्रसृत ('स' का) 'छ' घातु-रूप यहाँ दिखाई देता है। संबन्ध-प्रत्यय 'क' है; परन्तु अपनी प्रयोग-पद्धित स्वतन्त्र है। 'ओ' पुंप्रत्यय ले कर भी 'ने' विभक्ति का रूपान्तर 'ले' यहाँ भूतकाल की सकर्मक कियाएँ कर्ती-कारक में लगाती हैं। 'छ' है राजस्थानी की तरह, 'ओ' है व्रजभापा की तरह और 'ले' है 'खड़ी बोली' की तरह। परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि यह भाषा उन सब भाषाओं का मिश्रण है। संभव नहीं। स्वतंत्र विकास है। 'ने' विभक्ति तो मराठी में भी है, तो क्या यह वहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठी चेत्र से गयी ? 'छ' धातु बंगाल में भी है और क्वित् मैथिली मेंभी, तो क्या यह राजस्थान से गयी ? बचों की सी बातें हैं। स्वतन्त्र विकास सब का है। बानगी लीजिए:—

> 'रामले मैकाणि लड्डू दौछ' ( राम ने मुझे लड्डू दिया है )

स्पष्ट ही 'रामले' और 'राम ने' परस्पर मिलते हैं — एक ही हैं। 'दियो' जैसा 'द्यों' है, एकवचन। 'छ' सहायक है; पर घुल-मिल गया है। 'काणि' विभक्ति सम्प्रदान में है। 'मैकाणि'— मुझे। 'राम काणि'—राम को। 'द्योछ' को 'द्योछ' भी बोलते हैं।

वहुवचन:--

रामले मैकाणि लड्डू दीइन (राम ने मुझे लड्डू दिए)

'दीइन' का मेल पाञ्चाली-अवधी के 'दिहिन'-'दीन' आदि से अधिक है।

> मैंले राम काणि लड्डू दोछ (मैं ने राम को लड्डू दिया)

यहाँ भी एकवचन में 'द्योछ' है — 'लड्डू' (कर्म) के अनुसार अन्यपुरुप—एकवचन। जैसे 'रामले लड्डू द्योछ' (राम ने लड्डू दिया); उसी तरह 'मैं ते लड्डू द्योछ' (मैं ने लड्डू दिया)। कर्मवाच्य किया है।

लड्डू वहुत हों, वो बहुवचन :--

मैंले राम काणि लड्डू दीइन

'लड्डू दीइन'—लड्डू दिए। किस ने ? 'रामले' या 'मैंले'— राम ने, या मैं ने। किया को कर्म से मतलवः कर्मवाच्य है। 'संबन्ध' देखिए:—

रामक एक पुत्र पैद भ्योच'

( राम के एक पुत्र पैदा हुआ )

'भयो' का रूप 'भयो' हैं। 'च' और 'छ' के बीच का उचारण ऐसी जगह होता है। हैं 'छ'; परन्तु 'च' जैसा बोला जाता है। 'वन्दूक-वन्दूख' और 'सन्दूक-सन्दूख' का सा हाल है।

स्त्रीवर्गीय प्रयोग:-

'गोविन्द कि एक पुत्री पैद भेछ' ( गोविन्द के एक पुत्री पैदा हुई )

'के' की जगह 'कि' है। 'भई' का हपान्तर है 'भै'। अबधी-पाछ्राली आदि में भी 'भा भिनसारा'-( सबेरा हुआ ) पुंत्रवोग और 'भै अति देर' में 'भै' स्त्रीवर्गीय प्रयोग-( बहुत देर हुई )। ब्रजभापा में 'देर भई'। 'छ' स्पष्ट ही है।

वर्तमान:-

राम क पुत्र पड़छ (राम का पुत्र पड़ता हैं) गोविन्द कि पुत्री खेलछि (गोविन्द की पुत्री खेलती हैं)

'पढ़छ' में 'छ' है और 'खेलछि' में 'छि' है। इस का मतलव यह हुआ कि 'अस' का 'छ' कुमायूनी ने स्वतंत्र-पद्धति पर चलाया है। 'पुत्र पढ़छ' और 'पुत्री पढ़िछे'। राजस्थानी में 'छै' तिङन्त-पद्धति पर है — 'छोरो पढ़े छै'-'छोरी पढ़े छै'। बाँगह में 'सै' भी तिङन्त-पद्धति पर है — 'राम पढ़े सै' 'सीता पढ़े सै' (राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है)। उभयत्र 'सै' एकरस है।

'वी द्दीनै खुश छन' (वे दोनो खुश हैं)

पंजावी में 'हैं' की जगह 'हन' जलता है, यहाँ 'छन'। 'दोनो' की जगह 'द्वीनै' है। 'वे' की जगह 'वी' है।

नेपाली में भी 'छ' है और 'ओ' प्रत्यय भी है। भूतकाल में 'भू' का 'भ' रूप रहता है, व्रजभाषा में और अवधी आदि में भी — भयो, भवा, भा आदि। पर्वतीय भाषाओं में भी यही है। खड़ी बोली में, पंजाबी में और राजस्थानी में (भूतकाल में भी) 'भू' का विकास 'हो' ही चलता है — पंजाबी में 'होया', 'खड़ी बोली' में 'हुआ' और 'राजस्थानी' में 'हुयो'। 'सत्ता' मात्र में 'अस्' का 'अह' होकर कुट्न्त-प्रयोग — 'अहा' और 'हा'। 'राजा हा, रानी ही, चार कुँवर है।' त्रज में 'हो'-'हे'-'ही'। 'अंहा' में 'र' का आगम कर के — 'रहा'-'रह्यो' आदि भी कुदन्त। 'अह' के 'अ' का लोप और भूतकालिक 'त' प्रत्यय कर के (पुंप्रत्यय के साथ ) 'राजा हता, रानी हती, कुँवर हते' और 'राजा हतो, रानी हती, कुँवर हते, ब्रज सें। 'हत' को 'त्ह' कर के त्+ह='थ' और पुंप्रत्यय <u>'था'</u>। था, थे, थी प्रयोग । यानी 'होता था' 'हुआ था' आदि में 'होता' तथा 'हुआ' 'हो' घातु के रूप हैं, जो कि 'मू' का विकास है और 'था' है 'अस्' से । व्रजसापा आदि में भूतकाल की कियाएँ 'भू' का 'हो' विकास नहीं करती; 'भ' मात्र ('भू' का ) कर लेती हैं। 'गयो'-'गया' आदि की धातु 'ग' के अनुकरण पर 'भ'। 'गम्' के अन्त्य व्यंजन का लोप कर के 'ग' धातु । 'गा' पाञ्चाली किया। 'भ' से कृदन्त-प्रत्यय 'भयो'-'भवा' 'भा' आदि । नेपाली में भी भूतकाल की कियाएँ 'भू' के 'भ' रूप से ही हैं :-

"पं० जवाहरलाल नेहरू का समक्ष शिलान्यास भयो।"

(पं॰ जवाहरलाल नेहरू के समक्ष शिलान्यास हुआ) 'का' की जगह 'के' कर दें, तो यही व्रजभाषा बन जाती है।

नेपाली भाषा फिर आगे और पूरव में ( दार्जिलिंग के इधर-उधर ) 'पूर्वी वर्ग' की बँगला भाषा से जा मिलती है।

नेपाली भाषा से आगे फिर 'सिकम' तथा 'भूटान' की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, जो कि 'किरात'—भाषाओं के

विकसित रूप हैं। ये सब हिमालय की (पर्वतीय) भाषाएँ परस्पर संबन्ध रखने पर भी स्वतंत्र हैं। कहीं-कहीं कोई तत्त्व आश्चर्य-जनक ढँग से अन्य भाषाओं में देखे जाते हैं। कुमायूनी भाषा में 'लड़का' की जगह 'चेलो' बोलते हैं, जिस के 'ए' का उचारण बहुत हलका है; जैसे 'खेतिहर' के 'खें' में 'ए' का। इस का स्त्री-वर्गीय रूप है — 'चेली'। किसी प्राकृत-परम्परा से पुत्रार्थक यह शब्द आया है, जो कि 'खड़ी बोली' में 'शिष्य' के लिए प्रयुक्त होता है। शिष्य को भी 'लक्षणा' से पुत्र मान लिया। 'चेलो'-'चेली' का आभास 'राजस्थानी' के 'छोरो'-'छोरी' में है और वंगाल में पुत्र को 'छे ले' कहते हैं। 'चेलो' के समीप है 'छेले'। परन्तु 'ओ' राजस्थानी की ओर है। वँगला में 'छेले' का स्त्री-वर्गीय रूप 'छेली' नहीं होता; एक पृथक् शव्द ही है 'पुत्री' के लिए। वँगला सें पुंचर्गीय राव्दों का स्त्री-वर्गीय रूप वनाने की ओर झुकाव नहीं है। शब्द ही पृथक् प्रायः हैं। 'छागोल' शब्द से 'वकरा' भी समभा जाता है और 'वकरी' भी। जहाँ मांस-प्रयोजन से पुंवर्ग विवक्षित होता है, वहाँ 'पाठा' कह देते हैं। वहाँ (वँगला में) पुंछी-वर्ग से विशेषणों में भी रूप-भेद नहीं होता; न कियाओं में ही। हिन्दी में संस्कृत ('सुन्दर' जैसे ) और विदेशी ('खूबसूरत' जैसे ) विशेषण पृंखी-भेद नहीं करते ; परन्तु 'अपने' (अच्छा, भला, बुरा, मीठा आदि ) विशेषण स्त्री-वर्ग में रूप वदलते हैं — अच्छी, वुरी, मीठी आदि। संस्कृत 'विद्वान्' और 'विदुषी' रूप-भेद से हिन्दी की ही तरह बँगला में भी चलते हैं - 'विद्वान् बालक' 'विदुषी कन्या'। शेष सर्वत्र सामान्य रूप बँगला में। सी, 'छेले' का वहाँ छी-वर्गीय रूप नहीं होता, कुमायूनी में 'चेलो' का रूप 'चेली' होता है — छोरो-छोरी। बस, ऐसे ही अन्तर हैं।

कहीं-कहीं किसी भाषा में किसी एकरूप शब्द का प्रयोग एक विशेष हँग से, भूत और भविष्यत् जैसे परस्पर विरुद्ध अर्थों में हुआ है; परन्तु फिर भी कहीं कोई भ्रम या सन्देह नहीं पैदा होता। कारण, वे एक-रूप दिखने वाले शब्द तत्त्वतः भिन्न है। उदाहरणार्थ 'पंजाबी' भाषा में 'सी' और 'सन' सहायक किया के रूप में और स्वतंत्र रूप से भी तिङन्त-पद्धति पर चलते हैं— भूतकाल में :—

वो मुंडा सी (वह लड़का था) वो कुड़ी सी (वह लड़की थी)

और—

मुंडा गया सी ( लड़का गया श्रेथा ) कुड़ी गई सी ( लड़की गई थी )

बहुबचन-

मुंडे गए सन — कुड़ियाँ गइयाँ सन

परन्तु एक 'सी' प्रत्यय है, भिवष्यत् अथ देने के लिए है— 'मुंडा काम करसी' (लड़का काम करे गा) और 'कुड़ी काम करसी' (लड़की काम करेगी)। यह 'सी' प्रत्यय है, किया नहीं। 'करसाँ' 'पढ़साँ' आदि भी किया-शब्द हैं। थांतु 'कर' 'पढ़' 'हो' आदि के आगे यह प्रत्यय लगता है। और, वे 'सी' 'सन' कियाएँ हैं; स्वतंत्र भी चलती हैं और 'गया' आदि कियापदों, के साथ भी। ये 'सी' तथा 'सन' कियाएँ पंजाबी में ही हैं; परन्तु 'सी' 'साँ' आदि भविष्यत् — प्रत्यय राजस्थानी की बीकानेरी शाखा में भी पहुँच गये हैं—'राम मिलन कब होसी'—राम-मिलन कब हो गा! और, 'रजनी कब होसी सजनी'—सखी रात कब हो गी! उभयत्र 'होसी' है। यह 'सी' प्रत्यय भी तिङन्त-श्रेणी का है— संस्कृत 'स्य' का रूपान्तर है। 'य' को 'ई' होकर 'सी'। पंजाबी पूर्वी के छोर पर 'गा' चलता है—'जाऊ गा'—'जाऊ गी' आदि।

'यास्यति' के 'स्य' को 'सी' तिङन्त रूप और 'यास्यन्ति' के 'स्यन्ति' से 'सन'। ये प्रत्यय हैं। भविष्यत् में चलते हैं। भूतकाल की कियाएँ 'सी'-'सन' हैं—'आसीत्'-'आसन्' से—'यास्यामि' से 'साँ' प्रत्यय है—'करसाँ' 'जासाँ' (मैं)।

उदीच्यों की कृदन्त-प्रियता

'कुत्प्रिया उदीच्याः' सर्वत्र स्पष्ट है। यहाँ तक कि 'है' तिङन्त किया के आगे भी जनभाषा में 'ग' प्रत्यय कर के कुदन्तीकरण है:—

लड़का है — लड़की है

तिङन्त हैं ; पर कुरुजनपद में बोलते हैं-

लड़का है गा — लड़की है गी

व्रज की लटक सें-

छोरा है गो - छोरी है गी

परन्तु राष्ट्रभाषा ने तिङन्त किया का छुदन्तीकरण नहीं किया। और न साहित्यिक ब्रजभाषा ने ही।

'उदीच्यः पिश्चमोत्तरः'—पिश्चम और उत्तर के देश या प्रदेश—'उदीच्य' कहलाते हैं और भारतीय भाषाओं के पिश्चमी तथा उत्तरी वर्ग ही छुदन्त-प्रधान हैं। 'हो गा, हो गी' आदि पुंक्षी-भेद इसी ओर होता है। पूर्व में तिङ्ग्त किया चल पड़ती है—'हुइहै' 'किरहै' आदि; या 'होई' 'करी' आदि; पुंक्षी-वर्गों में समान रूप। 'होऊ गा'—'करांगा' 'करू गी' आदि पंजाबी में प्रयोग छुदन्त होते हैं। पिश्चमी और उत्तरी वर्ग की 'वचन'—पद्धित भिन्न है और ब्रजभाषा पर दोनो का प्रभाव है।

पर्वतीय (गढ़वाली-कुमायूनी आदि) भाषाओं में भी भविष्यत् काल की कियाएँ कृदन्त-पद्धति पर हैं। 'गढ़वाली' का एक ग्राम-गीत है—

'तू द्वारका को धनी होलो मथुरा को ग्वैर होलो'

—तू द्वारका का अधीश्वर हो गा; मथुरा का ग्वाल हो गा। स्त्रीवर्गीय रूप तो सर्वत्र समान हैं ही—'होली'—हो गी। वचन-पद्धति राजस्थानी के ढँग पर है:—

पु॰ एकवचन पु॰ बहुवचन राजस्थानी—पढ़ें गो — पढ़ें गा गढ़वाली-क्रूमायूनी—पढ़लो — पढ़ला 'पढ़लो'—पढ़ें गा और 'पढ़ला'—पढ़ें गे। इसी तरह 'करलो'— 'करला' आदि। राजस्थानी (जयपुरी) में। 'करैं गो'—'करै गा' एकवचन-बहुवचन हैं।

भोजपुरी आदि में 'ल' प्रत्यय अन्य है, भूतकाल का और तिङन्त-पद्धित का। यह गढ़वाली-कुमायूनी का 'ल' प्रत्यय भिवञ्यत् काल का है और कुदन्त-पद्धित का है। 'ग' की ही तरह यह 'ल' भी भविष्यत् के साथ संभावना आदि प्रकट करता है; कहीं उपेक्षा आदि भी। ये ज्याकरण की बातें हैं।

राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में तथा राजस्थानी आदि में 'पढ़ें गा''पढ़ें गो' जैसे रूपों से स्पष्ट है कि धातु ('पढ़' आदि) के
छदन्त प्रत्यय 'ग' के बीच में स्वर बदला है; 'पढ़' का रूप
'पढ़ें'—'पढ़ें' (एकारान्त या ऐकारान्त) हो गया है। परन्तु
गढ़वाली-छुमाथृनी में धातु-रूप ज्यों का त्यों रहता है—कर +
लो='करलो' और पढ़ + लो='पढ़लो'।

'पढ़ेंगा' में 'ए' क्यों दिखाई देता है; यह बात 'हिन्दी शब्दानुशासन' से माळूम हो गी। हिन्दी के रूप-गठन पर यहाँ विशेष रूप से कुछ न कहा जाए गा; सभी भाषाओं की तरह उस का भी साधारण परिचय है। 'करे गा' आदि रूपों में हिन्दी ने जिस वैज्ञानिक तथा कलात्मक पद्धति का वरण किया है, वह अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देती। पूरा विवरण 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में ही मिले गा।

मराठी में 'ल' प्रत्यय मृतकाल में आता है और कृदन्त-पद्धति पर चलता है, जब कि भोजपुरी का भूतकालिक 'ल' तिङन्त-पद्धति पर है।

गढ़वाली और कुमायूनी भापाएँ भी उदीच्य वर्ग में ही हैं; देहरादून के ऊपर गढ़वाली और मुरादावाद के ऊपर कुमायूनी। परन्तु वह पर्वतीय धारा ही एक अलग है। अन्य उदीच्य भापाओं में 'ग' और पर्वत पर 'ल'। पद्धति कुदन्त ही।

# सातवाँ अध्याय

# हमारी दक्षिणी भाषाएँ

पिछले अध्याय में भारत की जिन भाषाओं की संचेष में चर्चा की गई है, वे सव आपस में किसी न किसी अंश में बहुत कुछ मिलती हैं; परन्तु दक्षिण के चार राज्यों की तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम, ये चार भाषाएँ अपनी भिन्न प्रकृति रखती हैं। इन चारो का परस्पर कुछ मेल-सादृश्य है; परन्तु पिछले अध्याय में वर्णित भाषाओं से इन का वैसा कोई मेल नहीं। यों, भारतीय भाषाओं के दो महावर्ग हो गए! एक है दक्षिण की इन चार भापाओं का और दूसरा है, उन भापाओं का, जो शेष भारत में फैली हुई हैं। इन दोनो ही महावर्गों को एक सूत्र में लाने वाली संस्कृत भापा है, जिस में भारतीय संस्कृति भरी हुई है। दोनो को मिला कर 'भारतीय संस्कृति' है। वह भारतीय संस्कृति दक्षिण भारत में वने महान् संस्कृत-साहित्य में और काश्मीर में वने संस्कृत-साहित्य में एक ही है, एकरूप है। वंगाल में निर्मित संस्कृत-साहित्य में जो चीज है, वही पद्मनद के संस्कृत-साहित्य में है। वही संस्कृत भाषा भारत की सभी भापाओं को अनुप्राणित करती हैं, सभी की वह उपजीव्य है। वही सब में एकता का सूत्र है।

## १. अन्तर का कारण क्या है ?

दक्षिणी भापाओं में और भारत की अन्य आधुनिक भापाओं में ऐसा अन्तर क्यों है ? अन्य भापाएँ अपनी १९ भा० वि० भिन्न स्थिति रखते हुए भी परस्पर मिलती हैं; परन्तु दक्षिण भारत की ये भाषाएँ भिन्न प्रदृति की हैं। इन के धातु, सर्वनाम, विभक्तियाँ, प्रत्यय और अव्यय एक प्रथक धारा के हैं। इन के एक ओर पूर्वी वर्ग की 'डड़िया' भाषा है; दूसरी ओर मराठी हैं और तीसरी ओर छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएँ हैं, जो परस्पर मिलती-जुलती हैं; परन्तु वीच में दिल्णी भाषाओं का यह संघ अलग क्यों हैं ? इतना भेद क्यों हैं ?

एक मत यह हैं कि भारतीय भाषाओं का मृलतः उद्भव और विकास दो प्रकार का है। एक प्रकार वह है और दूसरा यह। विकास होते-होते अपना-अपना रूप वन-बदल ग्या। दूसरे लोग कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। वे कहते हैं कि -

दूसरे लोग कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। वे कहते हैं कि - आर्य लोग कहीं बाहर से आए और द्रविड़ लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जिन की ये चार दक्षिणी भाषाएँ हैं। उन का कहना है कि आर्य लोग आग बढ़ते गए और द्रविड़ लोगों को पीछे धकेलते गए; परन्तु ससुद्र-तट पर ले जा कर छोड़ दिया! रगेड़ कर फिर न तो ससुद्र में ही डुवोया और न वहाँ से कहीं भाग जाने को ही विवश किया! तीन ओर आर्य और एक छोर पर द्रविड़ लोग! सो, वे भाषाएँ आर्यों की और ये द्रविड़ों की।

इस कहानी की परीक्षा करनी हैं। पहली वात तो यह समम लीजिए कि शतादिवयों पहले के दाक्षिणात्य संस्कृत-विद्वानों ने बड़े गोरव के साथ अपने को 'आर्य' कहा है और सम्मानार्थ अपने से बड़ों का 'आर्य' पद से स्मरण किया है। यदि पुरखों में कहीं-कभी बैसा धकेला-धकेली का किस्सा हुआ होता, तो लोग भूल न जाते। बेसे जातीय संघर्ष का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। ईरान के और भारत के पुराने आर्यों में जो 'महाभारत' बैदिक युग में हुआ था, उस का खूब वर्णन है। 'देवा-सुर-संत्राम 'शतादिव्यों तक चलता रहा। सब जानते हैं। परन्तु 'आर्य-द्रविड़' संघर्ष का कहीं उल्लेख नहीं। द्रविणों में 'आर्य' नए ही नहीं बस गए हैं आ कर! यदि बैसा संघर्ष हुआ होता, तो वेदों में, पुराणों में और द्रविड़-साहित्य में अवश्य वर्णन होता। रामायण-काल में भी संघर्ष-जैसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि निर्वासित वनवासी आर्य राम जब लंका जाने की तैयारी करते हैं, तब भी कहीं द्रविड़ लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं! जब राम जी कुछ दिन समुद्र-तट पर डेरे डाल कर पुल बनवाने की तयारी करते हैं, तब भी द्रविड़ लोग कोई प्रतिकिया नहीं प्रकट करते ; चुपचाप उदासीन भाव से अपना काम करते हैं। जब राम ने लंका से दुष्ट शासन समाप्त किया; पर वे स्वयं वहाँ के शासक नहीं बने और अपने उज्ज्वल चरित्र का परिचय दिया, तो लंका भी भारत की मैत्री में बँध गया। उस समय लंका में भारतीय संस्कृति पहुँच चुकी थी; रावण जैसा शासक भी वेदों का पण्डित था। वहाँ वर्ण-च्यवस्था भी भारत की ही तरह थी; परन्तु ब्राह्मण शासन भी सँभालते थे। भारत के परशुराम-जैसे वीर दुष्ट-दमन कर के शासन दूसरों को सौंप देते थे। यों कुछ विचार-भेद था; पर वर्ण-व्यवस्था लंका तक पहुँच गई थी। तव समुद्र के इसी पार द्रविड़ जनों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से सर्वथा भिन्न हो गी; ऐसा नहीं कहा जा सकता। संस्कृति आज भी भारत और नेपाल की एक ही है; परन्तु शासन-व्यवस्था अलग है। लंका की ही तरह दक्षिण भारत की भी शासन-व्यवस्था भिन्न हो गी; परन्तु लंका की तरह ये लोग शेष भारत के शत्रु न हो गए थे। राम ने तो फिर सव को एक ही कर दिया। 'रामेश्वर'-मन्दिर की स्थापना का भी उद्देश्य था। मूलतः शिव-उपासना दक्षिण भारत की ही चीज है, जिसे राम जी ने स्वीकार किया। वस्तुतः वैष्णव धर्म भी नए रूप में दक्षिण भारत से ही शेष भारत में पहुँचा। रामानुज 'तिमल' भाषाभाषी थे और शंकर केरल के 'मलयालम'-भाषी थे। ये तो बाद की वातें हैं। प्रारम्भ में अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत को शेष भारत से मिलाने का यत्न किया और उन के अनुष्टान को पूर्णता तक राम जी ने पहुँचाया। इसी लिए राम भारत के प्राण हैं; केवल 'आर्यावर्त' के ही नहीं।

यों, संघर्ष की बात तो गलत है; पर वस्तु-स्थिति क्या है?

### २. द्रविड कहीं वाहर से तो नहीं आए!

हम दो संभावनाएँ करते हैं। एक तो यह कि इस महादेश के उत्तर में एक भाषा का उद्भव और विकास हुआ, जो ईरान आदि तक व्यात थी और जिसने पूर्व तथा दक्षिण के अन्य वहुत से देशों को प्रभावित किया। इसी भाषा की शाखा-प्रशाखाएँ आज वे हैं, जिन का उल्लेख पीछे हुआ है। इसी भाषा के मूल-रूप को परिष्कृत कर के उस में ऋषियों ने वेद-जैसा अमर साहित्य दिया। आगे जनभाषा के रूप में विकास होते-होते उस मूल आर्यभाषा का वह उतना विस्तार हुआ। संस्कृत का भी विकास हुआ और वह अपने युग की जनभापाओं (प्राकृतों ) से प्रभावित भी होती रही और उन्हें अनुप्राणित भी करती रही। जनभाषाएँ (विभिन्न 'प्राकृत' भाषाएँ) प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न हुईं; परन्तु संस्कृत का सर्वत्र एक रूप रहा; यद्यपि शैली-भेद हुआ, जिन्हें 'पाञ्चाली' 'गौड़ी' 'वैदर्भी' आदि नाम मिले। कुछ उचारण-भेद और शब्दों में रूप-भेद हुआ, जैसा कि पाणिनि के 'प्राचाम्' 'उदीचाम्' आदि शब्दों से स्पष्ट है। व्यापक भाषा में यह सब होता ही है। अंग्रेजी का एक ही शब्द कहीं किसी रूप में उचिरत होता है; अन्यत्र किसी दूसरे ही रूप में। यही स्थिति संस्कृत की थी, जो भारत भर में ही नहीं, बाहर दूर-दूर के देशों में भी शिक्षित जनों की व्यवहार-भाषा थी-शिक्षा का माध्यम थी। भारत पर आक्रमण की सदा तैयारी करते रहने वाला लंका-धिपति भी संस्कृत भाषा का उपासक था। सो, सर्वत्र देश-भेद से और प्रदेश-भेद से अपनी-अपनी भाषाएँ थीं, जिन का अनुप्राणन संस्कृत से होता था। जिस मूल भाषा का शिष्टजन-गृहीत और परिष्कृत रूप संस्कृत भाषा, उसी के जनता-गृहीत साधारण रूपों से विभिन्न धाराएँ निकल कर देश भर में फैलीं; दक्षिण का कोना छोड़ कर । इसे आप 'आर्यभाषा-वर्ग' कह सकते हैं। जैसे उत्तर में आर्यभाषा का उद्भव और विकास हुआ, उसी तरह दक्षिण में द्रविड़ भाषाओं का। दोनो का पृथक अस्तित्व। आगे चलते-चलते इन के रूप कुछ और भिन्न हो गए। इन भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य बना। ये भाषाएँ भी संस्कृत से प्रभावित हुई। संस्कृत का प्रभाव दक्षिण भारत में इतना वड़ा कि जिस की तुलना में शेष भारत का शायद ही कोई प्रदेश ठहरे! काश्मीर ठहर सकता है। दार्शनिक साहित्य संस्कृत में दक्षिण का दिया हुआ सर्वोच्च है और ज्याकरण तथा काज्य-साहित्य आदि का मन्थन काश्मीर में सब से अधिक हुआ है। सो, दक्षिण की भाषाओं का यों स्वतंत्र उद्भव इसी देश के अपने चेत्र में हुआ और उत्तर तथा दक्षिण को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत। यह एक सम्भावना है।

दूसरी संभावना यह है कि द्रविड्भाषा-भाषी जनता अति प्राचीन काल में कदाचित् कहीं बाहर से आकर—समुद्री रास्ते आकर—इस देश के दक्षिणी समुद्र-तट पर बस गई! इसी समूह के कुछ लोग समुद्र के दूसरे तट पर—उत्तरी लंका में — वस गए ; जान पड़ते हैं। कभी-कभी पूरी जाति की जाति खखाड़ दी जाती है और वह अन्यत्र जा कर बस जाती है। यहूदी जाति का उदाहरण सामने है; परन्तु अभी कल की ही बात है कि भारत का एक भाग शासन-दृष्टि से 'पाकिस्तान' वना और तव वहाँ के सिन्धी, पंजाबी, पख्तून और वंगाली हिन्दू सामृहिक रूप से उजाड़ दिए गए! कोटि-कोटि जनता वे-घरवार हो गई, जिस में गरीव-अमीर, व्यापारी-मजदूर, शिक्षित-अशिक्षित सभी थे! ये सर्व लोग यदि कोई उपजाऊ और जन-हीन वड़ा भू-भाग कहीं अन्यत्र पा जाते और वहाँ जा कर सब वस जाते, तो इन के सिन्धी, पंजाबी, वंगाली और पख्तून वर्ग होते हुए भी सब एक रहते। बहुत कुछ समानता हिन्दूपन की और सब के सब उजड़े हुए ! उस समय भारत का दक्षिणी समुद्र-तट खाली पड़ाथा; आर्य जन वहाँ न पहुँचे थे । बीच में भयंकर और दुर्गम जंगल सहस्रों

मील का रास्ता रोके था, जहाँ खूँखार जंगली लोग रहते थे। आज के 'मध्य प्रदेश' का अधिकांश भाग उसी महारण्य की भूमि पर बसा हुआ है। उस समय वह महारण्य नाम लेते ही डर पैदा करता था! राम जी जब वन चलने लगे, तो लोगों ने उन से कहा कि दक्षिण की ओर न जाइए; अन्यत्र किसी ओर चले जाइए। दक्षिण की ओर पैर करने को आज भी उत्तर भारत में अशुभ मानते हैं; मृत्यु की दिशा मानते हैं। यह उसी भयानक महारण्य का प्रभाव! आर्थों को इघर बसने-फैलने को पर्यात चेत्र था ही। सो, दक्षिण ( समुद्र-तट ) की लहलहाती स्वर्ण-भूमि पर वह उजड़ी हुई जाति आ-जमी । निश्चय ही वे लोग वहुत बुद्धिमान् और शान्ति-प्रिय थे। युद्ध कर के इधर-उधर के मू-भागों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न उन्हों ने नहीं किया । अपने चेत्र में चतुर्धा विभक्त हो कर जम गए। ये चारो वर्ग या तो किसी एक ही देश के चार प्रदेशों के निवासी हों गे; या फिर पड़ोसी देशों के हों गे। राजा राज करने लगे, ज्यापारी ज्यापार करने लगे, किसान खेत जोतने लगे। देश बस गया।

उधर लंका में भी कुछ लोग बस गए। इन दाक्षिणात्यों का शेष भारत के लोगों से न कोई बैर था, न विशेष लगाव ही। एकता तो बाद में हुई। जब राम जी वह दुर्गम वन पार कर के पंचवटी पहुँचे, तो वहाँ रावण के प्रतिनिधियों ने तंग किया। रावण ने समुद्र-तट पर अपना अड्डा बना लिया था और खर-दूपण को वहाँ का अधिकार सौंप रखा था। ये लोग महारण्य के अविकसित जनों को मिलाना-सिखाना चाहते थे और उन पर अधिकार कर के उत्तर भारत तक पहुँचने की सोच रहे थे। जब राम जी 'पंचवटी' (आज के नासिक-नगर के समीप) उस महारण्य में पहुँचे, तो रावण के प्रतिनिधियों ने उत्तर-भारत का सब भेद लेने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा को प्रेरित किया कि प्रेम-प्रदर्शन करे और दो में से किसी एक से विवाह कर ले।

वह गई; पर असफल रही। खर-दृषण अपनी दुकड़ी के साथ सामने आए और मारे गए। इस समाचार से और अपनी वहन की नाक काट लेने को युद्ध की ललकार समम कर रावण ने भी सीता को ले जा कर केंद्र कर दिया। 'हिम्मत हो, तो ले जाओ'। छेड़-छाड़ वहुत दिन से चल रही थी। बीच के महारण्य में उन दस्युओं को मानव ('आर्य') बनाने के लिए अनेक ऋषि अपनी जान हथेली पर रख कर जाते थे और वहीं रह कर अपने चरित्र का प्रभाव डालते थे। उधर रावण इन वन-वासियों पर डोरे डाल रहा था और उस के आदमी इन ऋषियों को मार देते थे। यह सब चल ही रहा था। तभी तो राम जी—लोगों के मना करने पर भी—उसी ओर गए!

सीता-हरण के अनन्तर राम जी लंका की ओर चले, तो कई जगह से उन्हें सहायता मिली। वह स्थान आज-कल मराठी-भापी चेत्र है, जहाँ राम जी ने अपने एक मित्र से सेना प्राप्त की भी। जब सेना-सहित राम जी दक्षिण समुद्र-तट पर पहुँचे, तो वहाँ के निवासियों ने न तो इन का स्वागत किया, न विरोध ही। स्वागत करने की कोई बात ही न थी; क्योंकि तब तक वैसी एकता पैदा ही न हुई थी कि वे राम को 'अपना' समभते । दूसरे, स्त्रागत कर के पड़ोसी राज्य लंका से वैर कौन मोल लेता! रावण भी इन दक्षिण-भारतीयों को न छेड़ता था। जानता था कि ये तो वाहर से आए तटस्थ लोग हैं और इन्हीं के भाई-विरादरी लंका में भी हैं। संभव है, हमारी सहायता ही करें। रावण के भारत भेजे हुए अधिकारी भी उन दक्षिण-भारतीयों को न छेड़ते थे। वे तो वनवासियों को साथ ले कर उत्तर भारत पर अधिकार करना चाहते थे। सो, पूरी तटस्थता उस समय दक्षिण प्रदेश ने वरती। यदि कभी आर्यों से संघर्ष हुआ होता, तो कम से कम इस समय तो वदला निकालने का पूरा अवसर था और वे चुकते भी नहीं।

#### ३. एकता की सम्पन्नता

आगे चल कर जब लंका का डर जाता रहा और आर्थ-अकृति का पूरा परिचय मिल गया, तो मेल-मिलाप वढ़ा और दोनो महावर्ग मिल कर एक हो गए। 'वाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति'-वहुतायत से शब्द-व्यवहार होता है। आर्य अधिक थे ; द्रविड थोड़े थे ; इस लिए सर्वत्र 'आर्घ'-व्यवहार हुआ। द्रविड़ भी आर्य और शेप सारत के जन भी 'आर्च'। यदि द्रविड़ अधिक होते, तो कदाचित् सव लोग 'द्रविड़' ही कहलाते ; क्योंकि सभी बातों में दोनो महावर्गी का बराबरी से आदान-प्रदान हुआ है। अन्य देशों में भी शब्द-व्यवहार इसी तरह हुए हैं। इंगलैंड में कितने ही वर्ग आ-आ कर वसे, मिले; परन्तु 'इंग्लिश' अन्ततः सब कहलाए। वे नाम इतिहास में ही हैं। सो, आर्य कहाँ से आए; द्रविड़ कहाँ से आए ; या यहीं दोनो पैदा हुए ; ये सब बातें साफ नहीं हैं। तरह-तरह की संभावनाएँ हैं। साफ बात यह है कि हम सब पहले 'आर्य' कहलाते थे; अब 'भारतीय' कहलाते हैं। हम एक संस्कृति के हैं और संस्कृत भाषा हम सब लोगों की भाषाओं में व्याप्त है; इन्हें अनुप्राणित करती है। तत्त्व इतना है ।

बहुत खेद है कि मैं अपनी दक्षिण-भारतीय भाषाओं से पिरिचित नहीं हूँ। पिरिचित तो गुजराती-मराठी आदि से भी नहीं हूँ; परन्तु नागरी लिपि में चीज देख लेने से कुछ आभास मिल जाता है। उसी आधार पर वह उतना परिचय दिया है। मराठी की तो लिपि नागरी ही है; गुजराती, बँगला आदि की भी चीजें नागरी लिपि में आ गई हैं। दक्षिण की भाषाएँ अभी नागरी लिपि में नहीं आई हैं। इसी लिए, मेरे जैसे अल्पज्ञ उन से परिचित नहीं। आशा है,

१. इस विषय की अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक 'सस्कृति का पाँचवाँ अध्याय' देखिए।—लेखक

इस पुस्तक का अगला संस्करण जच निकले गा, तो इन भाषाओं का भी परिचय दिया जा सके गा।

इस तरह दो महावर्गों में भारत की सभी आधुनिक भाषाएँ आ जाती हैं। इन के अतिरिक्त कुछ वनवासी जनों की भाषाएँ भी हैं। देश के एक बड़े भू-भाग में अविकसित वर्ग है, जिसे 'वनवासी' कहते हैं। इन वनवासियों की कई भाषाएँ हैं। ये सब 'अविकसिक वर्ग' की भाषाएँ हैं — 'मुंडा' आदि। इन पर उपर्युक्त दोनो महावर्गों की भिन्न-भिन्न भाषाओं का यत्र-तत्र प्रभाव पड़ा है।

## ४. लिपि-भेद

उपर्युक्त भाषाओं के दोनो महावर्ग भिन्न-भिन्न लिपि रखते हैं। भाषाओं की ही तरह सभी भारतीय लिपियों को भी दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक वर्ग तो 'नागरी'-परिवार का है और दूसरा 'द्रविड़'-परिवार का। नागरी लिपि यही है, जिस में आप मेरे ये विचार पढ़ रहे हैं। इस लिपि का विकास किस पूर्व लिपि से कैसे-कैसे हुआ; यह सब हमें चहुत विस्तार से पं०गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने वताया है और उन की इस विपय पर एक मात्र प्रामाणिक छित को पढ़ने के लिए ही कितने ही जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज विद्वानों को हिन्दी पढ़नी पड़ी थी! वह एक स्वतंत्र महाविषय है। उस (लिपि-विकास) की चर्चा यहाँ न छेड़ें गे। यहाँ भारतीय लिपियों का वर्गीकरण भर अभिन्नेत है।

द्रविड़ भाषाओं को छोड़ शेष सब भारतीय भाषाओं में नागरी या इस से मिलती-जुलती कोई लिपि बरती जाती है। ये सब एक वर्ग में हैं; 'ब्राह्मी' के विकास। नागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, हिन्दी, नेपाली, अजभाषा, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, छुमायूनी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं। पंजाबी के लिए नागरी और गुरुमुखी दोनो लिपियाँ चलती हैं। 'गुरुमुखी' लिपि का निर्माण सिख-गुरुओं ने किया था, जो नागरी का ही रूपान्तर CETTER TO

है। राजस्थानी की भी लिपि नागरी ही है; पर गुजराती की लिपि भिन्न है, जो नागरी के अति सिन्नकट है; वहुत कम अन्तर है। बिहार की भाषाओं में एक 'मैथिली' है; जिस की भिन्न लिपि है। बँगला-लिपि जैसी देखने में यह लगती है। बँगला-लिपि भी नागरी से दूर नहीं है। बँगला से मिलती-जुलती 'उड़िया-लिपि' है; पर इसके वर्ण-चिन्नों में गोलाई कुछ अधिक है। संभव है, पड़ोस की द्रविड़-लिपियों का यह प्रभाव हो। यह भी संभव है कि द्रविड़-लिपियों पर उड़िया-लिपि का प्रभाव पड़ा हो।

दूसरे वर्ग की—द्रविड़-परिवार की—लिपियाँ 'नागरी' से वहुत दूर पड़ गई हैं! नागरी लिपि से दक्षिण भारत सहसा- विद्यों से परिचित है; क्योंकि संस्कृत वहाँ भी नागरी लिपि में ही चलती है। यदि संस्कृत को प्रादेशिक लिपि में बाँध दिया जाए; तो फिर उस का राष्ट्रव्यापी प्रचार न हो सके गा। वंगाली विद्वान् कभी-कभी संस्कृत के लिए भी अपनी प्रादेशिक वँगला-लिपि का प्रयोग करते हैं और तब उन की वह कृति वंगाल तक ही रह जाती है; बाहर नहीं जा पाती। इसी लिए, (अखिल-भारतीय रूप देने के लिए) बंगाल में भी नागरी लिपि का ही व्यवहार संस्कृत के लिए होता है। यही स्थित दक्षिण भारत की है। परन्तु तो भी, उन विशिष्ट भाषाओं के लिए विशिष्ट-विशिष्ट लिपियों का निर्माण हुआ है और वे ही वहाँ चलती हैं।

इन द्रविड़-लिपियों की वर्णमाला (वर्णसमाम्राय) प्रायः नागरी के ही समान है और ये बाई ओर से दाहिनी ओर को ही चलती हैं। बनावट में ये किसी भी बाहरी (विदेशी) लिपि जैसी नहीं हैं। रूप-भेद होने पर भी और नागरी से दूर होने पर भी भारतीयता इन की प्रत्येक रेखा से स्पष्ट प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन द्रविड़-लिपियों की स्वतंत्र उद्घावना हुई है और कुछ लोग 'बाह्यी' लिपि के ही रूपान्तर इन्हें बताते हैं। मदरास के श्रीयुत एम॰ सत्यनारायण भी हैं। अन्तिम मत के हैं।

नागरी-परिवार और द्रविड़-परिवार के अतिरिक्त एक और वर्ग उन लिपियों का है, जो इस देश में चल रही हैं। यह वर्ग अराज्ट्रीय या विदेशी लिपियों का है। फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है और मुसलमान लोग पंजावी भी फारसी लिपि में ही लिखते हैं। फारसी लिपि बहुत पेचीदा है; इस लिए वंगाली मुसलमानों के दिमाग में वह न घुस पाई। वंगाली मुसलमान आज भी बँगला लिपि का ही प्रयोग करते हैं और हिन्दू की बँगला भाषा में — साहिरियक बँगला में — यदिअस्सी प्रतिशत शब्द संस्कृत के हों गे, तो मुसलमान (श्रीनजरुल इस्लाम जैसे) साहिरियक की भाषा में भी इस से कम न हों गे। ढाका के मुसलमानों की भी वही स्थित है, जो कलकत्ते के मुसलमानों की।

रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है; परन्तु अंग्रेजी राज में यह उद्योग हुआ था कि कम से कम इस देश की व्यापक भाषा के लिए रोमन लिपि मान ली जाए। इस से अंग्रेजों को बड़ी सुविधा मिलती। नागरी लिपि लिखने-पढ़ने की खटपट से बच जाते। उद्योग किया गया था; सरकारी 'फौजी अखवार' रोमन लिपि में ही निकलता था; भाषा इस की हिन्दी के उर्दू = 'हिन्दुस्तानी' थी। परन्तु वह उद्योग सफल नहीं हुआ; यद्यपि डा॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या जैसे भारतीय विद्यान भी प्रभावित हो गए थे। चाटुर्ज्या महोद्य जैसे विद्यानों ने वार-वार राष्ट्रभाषा (हिन्दी) के लिए रोमन लिपि की उपयोगिता प्रकट की; परन्तु देश ने उन की सुनी नहीं। यदि अंग्रेजी शासन दुदेंव से कुछ दिन और टिका रहता, तो फिर हिन्दी के लिए रोमन भी कदाचित् चल पड़ती और तब राष्ट्रभाषा के

१. विश्वमान्य लिपि-विशेषच पं० गौरीशंकर होराचन्द ओझा का भी यही मत है।—लेखक

तीन रूप हो जाते — १—नागरी लिपि में संस्कृत-बहुल हिन्दी २—फारसी लिपि में विदेशीपन से भरी हुई उर्दू और २—रोमन लिपि में अंग्रेजियत-बहुल 'हिन्दुस्तानी'। परन्तु वैसा न हो सका। तो भी, उपर्युक्त दोनो लिपियाँ इस देश में चलती हैं। फारसी लिपि देशी (हिन्दी) भाषा के लिए भी काम में लाई जाती हैं और फारसी भाषा के लिए भी। रोमन केवल अंग्रेजी के लिए चलती हैं।

यह बात विशेष ध्यान में रखने की है-कि केवल हिन्दी के ही सिर उपर्युक्त दोनो विदेशी लिपियाँ लादी गईं — वैसा शयत्न किया गया; किसी प्रादेशिक भाषा के लिए वैसा अखिल-भारतीय उद्योग नहीं हुआ। मुसलमान पंजाबी-जैसी भाषा फारसी-लिपि में लिखें, यह अलग बात है; परन्तु किसी सरकार की ओर से कोई वैसा उद्योग नहीं हुआ। वह उद्योग केवल राष्ट्रभाषा के लिए हुआ — मुसलमान शासकों ने फारसी लिपि चला दी और 'उर्दू' नाम दिया; अंभेज शासकों ने रोमन लिपि में हिन्दी ला कर 'हिन्दुस्तानी' नाम देने का प्रयत्न किया। डा॰ चांदुर्ज्या जैसे विद्वानों ने भी अपनी प्रादेशिक भाषा (बँगला) के लिए रोमन की सिफारिश नहीं की ; केवल हिन्दी के लिए ! यदि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा विहार आदि की जनता राष्ट्रीयता पर न अङ् जाती और नागरी को न पकड़े रहती, तो निश्चय ही देश भर की व्यवहार-भाषा (राष्ट्रभाषा) या तो फारसी-लिपि में चलती, या फिर रोमन-लिपि में ही! और तब संस्कृत के लिए ही नागरी रह जाती; या फिर 'मराठी' और 'नेपाली' उस में चलती।

खैर, हमारी लिपियों के भी तीन वर्ग हैं, जैसे भाषाओं के तीन महावर्ग । भाषाओं में तीसरा वर्ग वन्य-भाषाओं का है और लिपियों में विदेशी लिपियों का ।

# आठवॉ अध्याय

# भाषा और बोलियाँ

पाँचवें और छठे अध्यायों में हम ने भारतीय भाषाओं के दोनो सहावर्गों की जिन वर्गीय भाषाओं की चर्ची 'पूर्वी वर्ग' 'पश्चिमी वर्ग' आदि नामों से की है, उन की प्रत्येक बड़ी भाषा अपनी कई-कई बोलियों में वँटी हुई है। उदाहरण के लिए हम वँगला सापा को ले लें। यह वँगला भाषा पश्चिम सें 'आसनसोल' से ले कर पूर्व में (पाकिस्तान के) ढाका तक कितनी बोलियों से संप्रक्त है और दक्षिणी बंगाल के कलकत्ते से ले कर पूर्व के दार्जलिंग और गंगटोक तक कितनी बोलियाँ रखती है! कहावत है-'पाँच कोस पर पानी बदले, सात कोस पर बानी'। परन्तु यह दस-वीस मीलों का अन्तर उतना स्पष्ट और अधिक नहीं होता। सौ-पचास मील चल कर, सौ-दो सौ मील के अन्तर पर, 'बोली' इतनी बदल जाती है कि उस का अपना पृथक व्यक्तित्व सामने आ जाता है। अवान्तर रूप-भेद होने पर भी कुछ सामान्य तत्त्व. ऐसे होते हैं, जो कि परस्पर संबद्ध उन सभी 'बोलियों' में पाए जाते हैं और इन्हीं सामान्य या व्यापक तत्त्वों के कारण वे सब बोलियाँ 'एक भापा' की कहलाती हैं। वँगला भाषा की यों छह-सात वड़ी-वड़ी बोलियाँ हैं; भले ही उन के नाम अलग-अलग न रखे गए हों।

यदि कोई एक भाषा भेद-विस्तार आदि के कारण बराबरी से दिधा विभक्त हो ; जैसे 'उत्तरी ब्रजभाषा' और 'दक्षिणी ब्रजभाषा'

या 'उत्तरी अवधी' और 'दक्षिणी अवधी'; तो उन में से प्रत्येक में कई-कई बोलियाँ मिलेंगी। 'बोली' भी भाषा ही है; भाषा का ही रूप।

इसी तरह 'त्रजभाषा' 'अवधी' 'गढ़वाली' और 'भोजपुरी' आदि भाषाएँ पाँच-पाँच और छह-छह बोलियाँ रखती हैं, जिन का निर्देश पृथक-पृथक नहीं किया गया है। 'भाषा' सब का समष्टि-नाम और उस भाषा के विशेष-विशेष रूप 'बोलियाँ'। कोई 'भाषा' साहित्य-समृद्ध होती हैं और कोई केवल बोल-चाल की। यह न समभ लेना चाहिए कि जिस भाषा में साहित्य न हो, वह 'बोली' और जिस में साहित्य हो, वह'भापा'। साहित्य हो, या न हो, बहुत-सी मिलती-जुलती बोलियों की समष्टि का नाम 'भाषा' है। जिस के पास धन न हो, वह भी भाषी मनुष्य ही है। जिस थाली में खीर नहीं परोसी गई, चह भी थाली ही है। उन सब बोलियों में कोई सामान्य सूत्र चाहिए। यदि सामान्य सूत्र भिन्न हो गया, तो फिर 'भाषा' भिन्न। यह सामान्य सूत्र प्राय: प्रत्यय-विभक्तियों का ही होता है।

## १. साधारण जनभाषा और शिष्ट-भाषा

साधारण जनों की बोली-भाषा में और शिष्ट-शिक्षित जनों की बोली-भाषा में कुछ अन्तर पड़ जाता है। स्वरूपतः भेद न होने पर भी प्रयोगकृत भेद साफ दिखाई देता है। एक ही तरह की दो घोतियाँ ले कर एक साधारण प्रामीण को दे दीजिए और दूसरी किसी शिष्ट नागरिक को दीजिए। पहनने पर साफ दिखाई दे गा कि उन में से कौन साधारण प्रामीण है और कौन शिष्ट नागरिक। कुर्ता-टोपी एक ही कपड़े के सिलाई-कटाई में भिन्न हो जाएँ गे और फिर पहनने-ओढ़ने में भी अन्तर रहे गा। इसी तरह एक ही बोली-भाषा प्रयोग-भेद से भिन्न दिखाई देती है। भाषा का रूप यहाँ भिन्न नहीं होता, बोलने का ढँग भिन्न होता है। सब तरह के कपड़े हैं, परन्तु चतुर व्यक्ति यह देखे गा कि किस कपड़े की क्या चीज बनवानी चाहिए और किसे किस अवसर पर या किस ऋतु में पहनना चाहिए। इसी तरह चतुर नागरिक भाषा के शब्दों का प्रयोग नाप-तोल कर अवसर के अनुरूप करता है। जहाँ जो शब्द ठीक नहीं जँचता, नहीं बोला जाता। मर्यादा और अवसर आदि देख कर खूब सावधानी से शिष्ट जन भाषा का प्रयोग करते हैं और साधारण अपढ़ जन यह सब बहुत कुछ नहीं देखते। यही भेद पड़ जाता है। फिर, भले लोगों की भाषा में और शोहदों की भाषा में भी अन्तर पड़ जाता है। एक ही भाषा के ये सब प्रयोग-कृत भेद हैं।

# २. साहित्यिक भाषा

किसी भाषा की कोई 'बोली' ही प्रतिभाशाली शिष्ट जनों के द्वारा 'साहित्यिक भाषा' बना दी जाती है और फिर वही भाषा सर्वमान्य हो जाती है। बंगाल के एक कोने में कलकत्ता पड़ा है। परन्तु अंग्रेजी शासन के दिनों में इस का विस्तार और वैभव बढ़ा । विद्यालय-महाविद्यालय बने और विश्वविद्यालय बना। प्रदेश भर के विद्वान वहाँ जमा हो गए; वहुत से बाहर के भी पहुँच गए। वहाँ के बंगाली विद्वानों पर स्थानीय 'बोली' का भी प्रभाव पड़ा। वे संस्कृत भी जानते थे। संस्कृत-शब्दों का अपनी भाषा सें व्यवहार करते थे। शिक्षा-संस्थाओं में और गोष्टियों में परस्पर मेल-मिलाप नित्य की वात ठहरी। ऐसे विद्वानों में से किसी प्रतिभाशाली ने कोई विद्या चीज बँगला में दी। दूसरे वंगालियों को वह चीज पसन्द पड़ी और अलक्षित रूप से उस कृति की भाषा ने उन पर छाप डाल दी। दूसरे ने भी वैसी ही भाषा लिखी, तीसरे-चौथे ने भी। एक धारा चल पड़ी। यही 'साहित्यिक भापा' वन गई बंगाल की। बंगाल भर में कहीं किसी भी 'वोली' का बोलनेवाला विद्वान् जब कोई पुस्तक लिखे गा, तो उसी बँगला में, जो कलकत्ते में बनी-ढली और सजी-सँवरी। आगे फिर उस में और परिष्कार होता गया; होता जाता है। यह बात दूसरी है कि ढाका का बंगाली कोई

साहित्यिक रचना दे और उस में उस की अपनी 'बोली' का भी कहीं हलका-सा रंग आ जाए; परन्तु पूरी भाषा वही रहे गी, जो कलकत्ते के साहित्यिकों ने ढाल दी। ऐसी साहित्यिक भापा साधारण जनभाषा से स्वभावतः भिन्न हो गी; परन्तु फिर भी भाषा है वही। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ की कविता से भी बँगला की प्रकृति जानी जा सकती है। कियापद, सर्वनाम, कारक-विभक्तियाँ और अव्यय आदि देख लीजिए, बँगला भाषा समम गए। संज्ञा और विशेषण आदि तो अन्यत्र से भी आते ही रहते हैं। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की 'आकर'-भाषा है। परन्तु संस्कृत की संज्ञाएँ या विशेषण आदि किसी भाषा के स्वरूप को नहीं बदल सकते। वैसे शब्दों का बाहुल्य भी वँगला को या अन्य किसी भाषा को 'संस्कृत भाषा' न बना दे गा। 'राम मधुर फल का रसास्वादन करता है' वाक्य में संस्कृत शब्दों की ही अधिकता है; परन्तु 'का' और 'करता है' के कारण यह हिन्दी-वाक्य है। 'रामः मधुरफलानां रसास्वादनं करोति' संस्कृत-वाक्य हो गया। फारसी-अरवी शब्दों की भरमार कर देने से हिन्दी एक विचित्र भाषा बन जाती है और फारसी लिपि में वह 'उर्दू' नाम पा जाती है; परन्तु 'का' 'से' 'करता है' आदि शब्द उसे न फारसी बनने देते हैं, न अरबी ही। उर्दू से फारसी-अरबी आदि का विकार हटा दें, तो वह हिन्दी ही है। संस्कृत शब्दों का बाहुल्य यदि सोच-समम कर हो, तो भाषा गंभीर और रसवती हो जाती है। जायसी की अवधी शुक्क है और तुलसी की रसमयी है — 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि'। जायसी के 'पद्मावत' में ऐसे शब्द न मिलें गे। संस्कृत से भारतीय भाषाएँ सजती-सँवरती हैं।

सरकारी हो, या धार्मिक; साहित्यिक भाषा बनने के लिए कोई केन्द्र होना चाहिए, जहाँ प्रतिभाशाली विद्वान् जमें। व्रज में मथुरा-वृन्दावन धार्मिक केन्द्र है। वहीं की 'बोली' 'साहित्यिक व्रजसापा' वन गई; यद्यपि उस का परिष्कार हुआ है। तुलसी ने अकेले ही 'अवधी' की एक 'बोली' को टकसाली साहित्यिक भाषा का रूप दे दिया।

कभी-कभी किसी अद्वितीय साहित्य-निर्माता की भाषा उसी के नाम से चलती है; जैसे 'कवीर की भाषा'। कवीर हिन्दी-साहित्य की निधि हैं; परन्तु उन की भाषा को 'अवधी' 'भोजपुरी' 'त्रजभाषा' या 'खड़ी बोली' जैसा कोई नाम नहीं दे सकते। उस में सब हैं और वह सब से अलग भी है। उसे हम 'कवीर की भाषा' कहें गे।

इसी तरह आपा साहित्य से कुछ रूप वदलती है, जैसे सुहागे से सोना। परन्तु सोना कोई दूसरी चीज नहीं हो जाता; निर्मल भर हो जाता है, चमक वढ़ जाती है।

# ३. राष्ट्रीय भाषाएँ और राष्ट्रभापा

इस महादेश में प्रायः सदा ही अपनी भाषा के तीन रूप रहे हें—१—अपनी मातृभाषा २—अन्तरप्रदेशीय सामान्य भाषा और ३—संस्कृत भाषा। वैदिक काल में ही, जब आर्य जन दूर-दूर फैल कर वस गए, तो उन के वे प्रदेश एक दूसरे से दूर पड़ गए। इस दूरी के कारण, जलवायु के भेद से, सापा में भी भेद पड़ गया। सभी प्रदेशों की भाषाएँ कुछ भिन्न हो गई'। परन्तु अन्तरप्रदेशीय व्यवहार के लिए कोई एक सामान्य भाषा चाहिए। संस्कृत सर्वत्र थी; परन्तु वह विशिष्ट सुसंस्कृत जनों तक ही सीमित थी। साधारण जन उस में काम-काज न करते थे; शुद्ध-अशुद्ध का ज्ञान उन्हें उस भाषा का न था। फलतः किसी विशिष्ट प्रदेश की जनभाषा ('प्राकृत') ही अपनी सरलता के कारण सर्वत्र प्रचलित थी। अपने प्रदेश का व्यवहार अपनी प्रादेशिक प्राकृत में, अन्तरप्रदेशीय व्यवहार उस अन्तरप्रादेशीय प्राष्ट्रत में और शिक्षा सर्वत्र संस्कृत में । यो एक भाषा प्रादेशिक और हो अन्तरप्रादेशिक, या राष्ट्रीय । सम्पूर्ण राष्ट्र में समफी जाने वाली या पढ़ी जानेवाली भाषा 'राव्ट्रीय'। वे प्रादेशिक

700 mm 30 % भाषाएँ भी राष्ट्रीय ही हैं; इस लिए अन्तरप्रान्तीय भाषा को 'राष्ट्रभाषा' कह लीजिए। व्यवहार की राष्ट्रभाषा कोई व्यापक 'प्राकृत' और शिक्षा के लिए राज्द्भाषा संस्कृत थी।

> ि जैन-मत के उद्वोधक महावीर स्वामी और बौद्ध मत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने प्रादेशिक भाषा को ही अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया और सम्राट् अशोक के प्रचार से उस का प्रसार हुआ | वे सब मगध (विहार) के थे और इस लिए वहीं की जनभाषा ( मागधी ) को वह व्यापकता मिली । मागधी को जव साहित्यिक रूप मिला, तो विद्वानों ने उसे ( कृत्रिम व्यंजन-लोप और णकार-बाहुल्य से ) बहुत विकृत कर दिया। परन्तु 'पालि' नाम से जिस जनभाषा ने बौद्ध विचारों का वहन किया, उस में वैसी कृत्रिमता नहीं आ पाई; यद्यपि संस्कृत से प्रभावित रही । यों, उस समय तीन भाषाएँ चल रही थीं-प्रादेशिक प्राष्ट्रत, अन्तर-प्रान्तीय प्राकृत और संस्कृत । महाकवि कल्हण काश्मीरी थे। वे अपने काश्मीर पर गर्व प्रकट करते हुए कहते हैं-

> > स्त्रीणामपि किसपरं मातृभाषावदेव, प्रत्यावासं विलसति वचः प्राकृतं संस्कृतं च ।

-और तो क्या, जहाँ की स्त्रियाँ भी घर-घर प्राकृत और संस्कृत का न्यवहार उसी तरह करती हैं, जैसे अपनी मानृभाषा का-'मातृभाषावदेव'। इसी तरह आज कल अठारह करोड़ आबादी के सुविस्तृत भू-भाग में लोग अपनी-अपनी मातृभाषा के समान ही आज की <sup>'</sup>अन्तरप्रान्तीय प्राक्टत'—राष्ट्रभाषा हिन्दी—का व्यवहार करते हैं। संस्कृत के लिए अध्यवसाय कम हो गया, अंग्रेजी आदि के बीच में आ जाने से । काश्मीर में आजकल उर्दू 'सातृभाषावदेव' समभी-बोली जाती है और संस्कृत की जगह अंग्रेजी ने ले ली है; पर यह 'मातृभाषावत्' नहीं है। बहुत कम लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं। हाँ, दक्षिण भारत में अंग्रेजी 'मातृभाषावत्' शायद हो गई है, जिस की जगह अब हिन्दी लेती जा रही है। यानी अब चार भाषाएँ हो गई हैं--१मातृभाषा २—सामान्य अन्तरप्रान्तीय भाषा ३-संस्कृत और ४— अंग्रेजी। आगे यह स्थिति न रहे गी। अंग्रेजी इस देश की 'चौथी भाषा' न रहे गी; 'चौथे दर्जे' पर जर्मन, जापानी, रूसी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं के साथ एक अंग्रेजी भी रहे गी।

रामायण-काल में भी देश में तीन भाषाएँ चलती थीं; जिन में से संस्कृत को 'अन्तरराष्ट्रीय' दर्जा मिल गया था। दूसरे देशों में भी संस्कृत चलती थी, जैसे कि आज अंग्रेजी चलती है।

हनुमान जी जब लंका पहुँचे और अशोकवाटिका में छिपे-छिपे सीता जी से बात करने को हुए, तो सोचा कि किस भाषा में बात ककूँ! हनुमान जी के प्रदेश की अपनी भाषा अलग थी, प्राकृत-विशेष । एक कोई प्राकृत 'सामान्य भाषा' के रूप में भी चलती थीं; संस्कृत की ही तरह राष्ट्र भर में व्याप्त थी। अन्तर यह कि संस्कृत ऊपर ही ऊपर थी और वह सामान्य जनभाषा जड़ों तक पहुँची हुई थी। सम्मानार्थ संस्कृत को 'देवभाषा' कहते थे और उस सामान्य जनभाषा को 'मानव-भाषा'। सीता जी संस्कृतज्ञ हैं ; हनुमान को यह पता था। वे संस्कृत में ही बात करने को हुए ; परन्तु डर लगा कि संस्कृत में बात करने के कारण सीता जी हमें रावण न समम लें! यदि ऐसा हुआ, तो डर जाएँ गी और फिर कोई वात-चीत न हो सके गी-'रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति'। 'मानुषी वाक' में —सामान्य जनभाषा में —उन्हों ने बात की। बड़े लोग संस्कृत भी पढ़ें थे और रावण तो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान् था। परन्तु भारत की सामान्य ('प्राकृत') जनभाषा के प्रति लंका में कोई आकर्षण न था; इसे कोई वहाँ पढ़ता-समभता न था। इसी लिए आपसी बातचीत का माध्यम यह ठीक थी।

उत्तर भारत में कन्नौज-साम्राज्य का जब उत्कर्ष वढ़ा, तो यहाँ की जनभाषा ( तृतीय प्राकृत ) 'अपभ्रंश' नाम से देश भर की सामान्य साहित्यिक भाषा वन गई। 'अपभ्रंश'-साहित्य की भाषा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं से संपृक्त है। स्वाभाविक है।

#### भारतीय भाषाविज्ञान

र्निक किसी सामान्य भाषा का प्रयोग जब प्रदेश-विशेष का कोंई साहित्यिक करे, तो उस में उस प्रदेश की छाया पड़े। इसी लिए 'अपभ्रंश' नाम से प्रसिद्ध उस सामान्य भाषा को ही लोग अपने-अपने प्रदेश की भाषा की प्रकृति मान वैठते हैं। भूल है। 'उद्वइ' से 'उठता है'-'उठती है' का क्या मेल ? जहाँ 'उठता है'- 'उठती है' बोला जाता है, वहाँ की उस समय की जनभाषा में (तृतीय प्राकृत या 'अपभ्रंश' में ) साहित्य-रचना हुई ही नहीं; या लुप्त हो गई। प्राप्त साहित्य में जो अपभ्रंश है, वह कुरुजनपद का नहीं है। 'अपभ्रंश' भाषा में 'करैगो' 'करैगी' जैसे किया-रूप नहीं हैं; इस लिए वह तत्कालीन राजस्थानी या व्रजभाषा भी नहीं है। वह है पाञ्चाली का साहित्यिक रूप; उस समय की पाञ्चाली (कन्नीजी) का; जिस में मागधी और अर्द्धमागधी का भी पुट है - भोजपुरी-मगही और अवधी आदि की प्रकृतियों का भी मेल है। इस से आगे फिर प्रादेशिक भाषाओं में स्पष्टता आई, रूप का निखार हुआ ; इन में साहित्य बना और आज हमारी गुजराती, हिन्दी, बँगला आदि भाषाएँ स्वतंत्र रूप से सामने हैं।

मुसलमानी राज के जमने पर, मुसलमान शासकों को, एक सामान्य थापा की जरूरत पड़ी, जो देश थर में काम दे। उन्हों ने दिल्ली को केन्द्र बनाया था और वहाँ की भाषा से पिरिचित हो गए थे। फलतः वहीं की भाषा ('खड़ी बोली') को उन्हों ने अपनाया। दिल्ली-मेरठ की बोली ('खड़ी बोली') को वे फारसी लिपि में लिखने लगे और अभ्यास-यश उस में फारसी-अरबी के भी शब्द दे कर काम चलाने लगे। इस भाषा का नाम उन्हों ने पहले 'हिन्दुई' रखा। हिन्दू लोगों की भाषा 'हिन्दुई'। परन्तु आगे चल कर उन का भी अपनापन बढ़ा और तब 'हिन्दुई' की जगह 'हिन्द्वी'-'हिन्दी' नाम कर दिया। हिन्द की भाषाहिन्दी। वे उस समय पड़ोस की अर्जभाषा को 'भाखा' कहते थे। आगे चल कर 'हिन्दी' में वे लोग शायरी भी करने लगे और

इसे सजाने-सँवारने लगे; परन्तु साथ ही फारसी-अरबी के शब्दों की भरमार भी करने लगे। फिर इस का नाम 'डर्टू' रख लिया गया। दिल्ली की डर्टू तो फिर भी गनीमत थी, लखनवी रूप डस का सब से आगे बढ़ गया! किया, सर्वनाम और अव्यय तो यहाँ के; शेष सब कुछ ईरान और अरब आदि का! परन्तु सरकारी बल था। देश भर में फैल गई। दक्षिण में इसी का एक न्यारा रूप हो गया, जिसे 'दक्षिवनी' और 'दकनी' कहने लगे। कुछ हिन्दुओं ने भी इस (डर्टू) में साहित्य-रचना की; परन्तु इधर के कायस्थों ने और काश्मीरी ब्राह्मणों ने तो 'अपनी भाषा' ही इसे मान लिया! अंग्रेजी राज आने पर उत्तर प्रदेश की भाषा डर्टू इसी लिए घोषित की गई; क्योंकि मुसलमानों के साथ डपर्य्युक्त दोनो शिक्षित हिन्दू-वर्गों ने भी डस का जोरों से पक्ष लिया।

दिल्ली में जब उर्दू की नीवँ लग रही थी, उस के पड़ोस की भाषा (त्रजभाषा) भी साहित्य में आगे वढ़ रही थी। हिन्दू जनता ने व्रजभाषा का पक्ष लिया और न केवल उत्तर भारत में ही, देश भर में, इसे राष्ट्रीय 'साहित्यिक भाषा' के रूप में स्वीकार कर लिया गया। गुरु गोविन्द्सिंह ने व्रजभाषा में ही कविता कर के वीर रस का प्रवाह दिया। गुजरात के नरसी सेहता और यहाराष्ट्र के सन्त नामदेव आदि ने ब्रजभापा में जनता को उद्वोधन दिया। जिसे भी सम्पूर्ण राष्ट्र को कोई सन्देश देना होता था, त्रजभाषा को माध्यम बनाता था। उर्दू की तरह रँगीली कविताएँ व्रजभाषा में भी वनीं। यानी दो राज्ट्र-भापाएँ हो गईं; उर्दू और व्रजसामा। एक को सरकारी समर्थन और दूसरी को हिन्दू-प्रदृत्ति का समर्थन। 'रसखान' आदि ने भी हिन्दू-भावना के ही कारण ब्रजभाषा में कविता की। 'रहीम' जैसे उदार लोगों ने सी ब्रजसाया का संडार भरा। परन्तु यह निश्चय है कि दोनो धाराएँ दो भावनाओं को ले कर चलीं। व्रजभाषा राष्ट्र की सामान्य 'साहित्यिक भाषा' रही; अपने-अपने प्रदेश की भाषा में भी साहित्य बनता रहा।

#### भारतीय भाषाविज्ञान

हिन्दुओं ने अपनी चीज पहचान ली और सोचा कि उर्दू का विदेशी जामा हटा दिया जाए, तो वह हमारी हिन्दी ही तो है। भावना बदली और पक्ष बढ़ा। हिन्दी-पक्ष का समर्थन हुआ और सब से पहले बंगाल के राजा राममोहन राय ने कहा कि देश की एक सामान्य भाषा (राष्ट्रभाषा) होनी चाहिए। उन्हों ने यह भी कहा कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है और इसे ही होना चाहिए। गुजरात के स्वामी दयानन्द सरस्वती ने फिर हिन्दी का जोरदार समर्थन राष्ट्रभाषा-पद के लिए किया। सब ने जोर लगाया और हिन्दी को हमारी 'संविधान-समा' ने राष्ट्रभाषा (केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा) स्वीकार कर लिया। यही संचेप में कथा है हिन्दी राष्ट्रभाषा की। जिन्हें विस्तार से इस विषय में जानने की इच्छा हो; उन्हें मेरा 'राष्ट्रभाषा का इतिहास' देखना चाहिए।

सो, राजस्थानी, गुजराती, बँगला, मराठी आदि और तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम आदि हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं और हिन्दी 'राष्ट्रभाषा' है। अपनी इस राष्ट्रभाषा को समृद्ध करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है।

यहीं यह प्रकरण और यह प्रन्थ समाप्त होता है; यह कह कर कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और अवधी, पाञ्चाली, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि अपने-अपने चेत्र की स्वतंत्र भाषाएँ हैं; जैसे कि गुजराती आदि। परन्तु इन भाषाओं को भी 'बोली' कह देते हैं, एक साहश्य से। "हिन्दी की एक 'बोली' है अवधी" यह कहने का मतलब इतना ही है कि अवधी उस भाषा-मण्डल की एक सदस्या है, जिस की एक सदस्या ('खड़ी बोली') इस समय हिन्द भर की व्यवहार-भाषा है और इसी लिए 'हिन्दी' नाम से प्रसिद्ध है।

# परिशिष्ट भाग

# चाच्द, अर्थ और ध्वनि : लोप तथा आगम

भापा में जैसे वर्णों का लोप-आगम आदि होता रहता है, उसी तरह पूरे के पूरे शब्द, अर्थ तथा ध्वनि का भी लोप-आगम

हिन्दी में 'वाजार' शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है, उस के होता है। लिए दूसरे शब्द थे, जो संस्कृत-प्राकृत में विद्यमान हैं; पर हिन्दी से वे डठ गए—उन का लोप हो गया। व्रजभापा आदि में 'पैंठ' शब्द चलता है; परन्तु यह उस विशेष वाजार के लिए ही है, जो कि सप्ताह में एक दिन या दो दिन छुछ घंटों के लिए ही कहीं जमता है और शाम को उखड़ जाता है। शहर के स्थायी वाजारों को वहाँ भी 'पैंठ' नहीं कहते। यानी 'वाजार' के अर्थ में जो शब्द पहले प्रचलित थे, उठ गए— लुप्त हो गए और इस नए 'वाजार' शब्द का आगम हो गया। उन शब्दों की जगह इस ने ले ली। इसी तरह 'वनारसी' संज्ञा लुप्त हो गई। 'वनारसी दास' आदि में ही वह अलिखत ह्नप से है। 'वाराणसी' से 'वनारसी' बना और 'वनारसी' से 'वनारस'। 'वनारस' वर्तमान है; 'वनारसी' लुप्त हो गया! 'वनारस' से वना 'बनारसी' विशेषण जरूर चलता है।

'अर्थ' का भी लोप होता है और आगम भी। संस्कृत में 'वेश्या' के लिए 'वारखी' 'वारनारी' आदि शब्द चलते हैं, जो निश्चय ही यौगिक हैं—्वार + खी= 'वारखी'। परन्तु 'वार' शन्द का अर्थ लुप्तप्राय है! जान पड़ता है, वेश्याओं के आवास-स्थल को कभी 'वार' कहते थे—'त्रियन्ते यत्र सर्वेऽ-विशेषेण, असौ 'वारः'—जहाँ सभी लोगों का निर्विशेष रूप से वरण हो, वह 'वार'। कभी समाज ने 'वार' एकद्म हटा दिए

#### भारतीय भाषा विज्ञान

्रिक्तिंगे और इसी लिए 'वार' शब्द प्रयोग-हीन हो गया ; फलतः जिस का अर्थ लोग मूल गए !

इसी तरह ब्रज में प्रचलित 'दारी' शब्द का अर्थ लोग मूल गए! ब्रज में औरतें परस्पर गाली देने में 'दारी' शब्द का प्रयोग करती हैं; परन्तु सामान्यतः गाली समक्त कर ही! हिन्दी के कोशकारों ने 'दारी' का अर्थ 'दासी' दे दिया है—गलत! 'दारी' शब्द कभी 'वेश्या' के अर्थ में चलता था। अनेक देवी-देवताओं की उपासना करने वाले की स्वामी हरिदास ने 'दारी' से उपमा दी है—'ज्यों दारन में दारी'! 'दारन में'—गृहस्थ स्त्रियों में जैसे वेश्या, वैसे ही भगवान के अनन्य भक्तों में बहुदेवोपासक! राजस्थानी के 'मेर'-'नर' शब्दों का अर्थ लुप्त हो गया। कदाचित् 'पुर' या 'नगर' के अर्थ में थे — अजमेर, बाड़सेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि।

इस तरह अर्थ लुप्त होते रहते हैं। नए अर्थों का आगम भी होता रहता है। 'सम्पादक' 'प्रकाशक' जैसे शब्दों में नए अर्थ आ जमे हैं—'अर्थ' का आगम हुआ है।

### ध्वनि का आगम और लोप

शब्दों की 'व्यनि' में भी आगम-लोप होता रहता है। 'पठ' का विकास 'पढ' हिन्दी धातु है, जो कि अपने मूल स्थान (कुरुजनपद) में ज्यों की त्यों चल रही है। परन्तु राष्ट्रभाषा में एक नई ध्वनि का आगम हुआ, जिसे प्रकट करने के लिए नीचे बिन्दी लगाई जाती है—'पढ्ना'। संस्कृत-प्राकृत में 'ढ' ही मूल ध्वनि है। हिन्दी में 'ढकता है' 'ढकना' 'ढकोसला' आदि में मूल ध्वनि है; परन्तु 'पढ़ना' 'कढ़ना' 'काढ़ना' आदि में नई ध्वनि है। यों, इस नई ध्वनि का आगम हुआ।

ध्विन का लोप भी हो जाता है। 'ढ़कता है' आदि में 'ढं' की असली ध्विन विद्यमान है; 'पढ़ना' आदि में नई ध्विन का आगम है। परन्तु कभी-कभी किसी ध्विन का सर्वथा लोप ही हो जाता है!

# ऋ, ण, ञ तथा विसर्ग

संस्कृत-प्रयुक्त 'ऋ' स्वर तथा 'ण'-'च' व्यञ्जन और विसर्ग (अयोगवाह) की असली ध्विन प्रायः लुप्त हो गई है! 'ल' स्वर का लोप तो बहुत पहले ही हो चुका था। वर्ण-समाम्नाय में उस का स्मरण अवश्य है; परन्तु ध्विन उस की भी गायव है! 'अ' 'क्' आदि 'अक्षर'-ध्विन हैं। इन के 'क्षरण' की संभावना नहीं—इन के दुकड़े नहीं हो सकते। परन्तु 'ल' के तीन दुकड़े हैं—'ल्र्इ'। तब यह 'एक वर्ण' कैसे ? उचारण भूल गए! जब शब्द का प्रयोग ही उठ गया, तो उचारण कैसे टहरे!

बहुत से शब्दों का लिपि-सिन्निवेश में प्रयोग होता है; परन्तु उन की असली ध्विन लुप्त हो गई है। 'ऋ' स्वर का चलन संस्कृत में अत्यधिक है और आज की भारतीय भाषाओं में भी 'ऋण' 'ऋतु' जैसे तद्र्प संस्कृत शब्द चलते हैं। परन्तु 'ऋ' की असली ध्विन जाती रही! कहीं 'रि' और कहीं 'रु' इस का उच्चारण होता है, जो असली नहीं। 'रि' तथा 'रु' के उच्चारण में स्पष्ट ही द्वियणता है। तब 'ऋ' एक वर्ण कैसे ? पाणिनि के समय में ही इस स्वर का उच्चारण ऐसा हो गया था और इसी लिए पाणिनीय व्याकरण में 'ऋ' को 'द्विवर्ण' कहा गया है। निश्चय ही 'ऋ' का असली उच्चारण 'र' व्यञ्जन से मिलता-जुलता (पर स्वतंत्र) रहा हो गा; जैसे 'इ'-'उ' का 'य' 'व' से मेल है। परन्तु वह उच्चारण अब हमारे सामने नहीं है।

इसी तरह विसर्गों का उचारण आज तात्त्विक नहीं है। आजकल पूरी तरह 'ह' जैसा उचारण विसर्गों का होता है। 'प्रायः' का उचारण 'प्रायह' जैसा होता है। निःसन्देह 'ह' से मिलता-जुलता उचारण विसर्गों का रहा हो गा; पर स्वतंत्र। वह प्रायः लुप्त हो गया!

'ण' का उचारण भी लुप्त है। 'ड़' के 'अ' को अनुनासिक कर दें, तो वह ध्वनि हो जाती है, जो कि 'ण' के लिए आज प्रचलित है—'ङ़"-'ण'। 'ङ़" में स्वर अनुनासिक है—'ॐ'। व्यंजन निरनुनासिक है। तब 'ण' में व्यंजन अनुनासिक कहाँ रहा ? 'ननद' में 'न्' व्यंजन अनुनासिक हैं और उस में 'अ' निरनुनासिक है। 'ण' में वह वात नहीं। 'नँदरानी' में 'नँ' का व्यंजन (न्) भी अनुनासिक है और स्वर ('ॐ') भी अनुनासिक। परन्तु 'ण' को 'णँ' रूप कभी भी न मिले गा; क्योंकि इस की ध्वनि में तो पहले से ही स्वर अनुनासिक है—'ङ़ँ' के रूप में। तो, आखिर 'ण' की असली ध्वनि क्या थी ? यह अलग विपय है। संभव है, पता लग जाए! परन्तु आजकल इस की जो ध्वनि प्रचलित है, असली नहीं। असली ध्वनि का लोप हो गया।

यही स्थिति 'च' की है। इस का उचारण 'चँ' जैसा होता है। 'चँ' में भी स्वर अनुनासिक है, व्यंजन नहीं। इसी लिए 'चख्रत'-'मार्तण्ड' आदि में 'न' उचारण श्रुत होता है।

हाँ, 'ड' 'न' 'म' व्यंजन अवश्य अनुनासिक हैं। 'ड' का चलन हिन्दी के निजी गठन में नहीं है; संस्कृत के 'वाङ्मय' आदि शब्दों में ही इस का प्रयोग होता है। हाँ, जनभाषा के 'अङ्खा' जैसे शब्दों में वह कहीं है। 'अङ्गरक्षः' का द्विधा विकास—१-अँगरखा और २-अङ्खा। 'अङ्गरखा' जैसा शब्द काचित्क है। 'न' और 'म' व्यंजन हिन्दी के कलेवर-गठन में प्रमुख स्थान रखते हैं और अपनी असली ध्वनि को लिए हुए हैं।

यह 'ध्विन-विज्ञान' एक पृथक् विषय है। 'भाषाविज्ञान' 'ध्विन-विज्ञान' 'अर्थविज्ञान' और 'प्रयोग-विज्ञान' परस्पर संबद्ध होने पर भी, अपने विस्तार-विवेचन के कारण, पृथक्-पृथक् शास्त्र हैं।

कहना यहाँ इतना ही था कि भाषा में वर्णों के लोप-आगम की ही तरह शब्दों का, अर्थों का तथा ध्वनियों का भी लोप-आगम हुआ करता है।

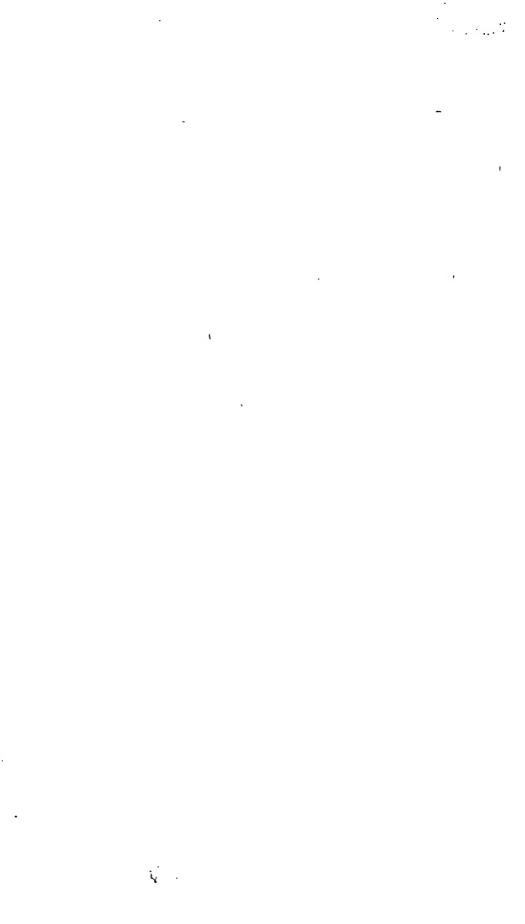